प्रकाशक —

# - पंच करुणाशंकर शुक्र,

प्रोप्राइटर-प्रमोद, पुस्तकमाला, कटरा, प्रयाग ह

( सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन )

मुद्रक— पं० करुणाशंकर शुक्क प्रमोद प्रेस, कटरा, इलाहाबाद

#### प्राक्कथन

हिन्दी-साहित्य के इतिहास से यह स्पष्ट ह ।क पुरुषा का भांति इसारी देवियों ने भी साहित्य के निर्माण का पुनीत श्रीर प्रशंसनीय कार्य बड़ी सहृद्यता श्रीर रुचिरता के साथ किया है। हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक अथवा प्रथम काल में तो कदाचित पुरुषों को इस कार्य मे देवियों का सहयोग न प्राप्त हो सका था और हो भी न सकता था क्योंकि इस काल में देश और समाज की दशा ही कुछ दूसरी थी। वह युग था वीर-काव्य का, देश के वीरो का यशोगान करके नवयुवकों मे वीरोचित भाव-भावनात्रों के जागृत करने तथा देश-समाज श्रीर धर्म की स्वतंत्रता के लिये प्राणोत्सर्ग करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने की ही त्रावश्यकता उस समय थी। इसमे स्त्रियाँ कोई विशेष भाग न ले सकी, यद्यपि वे ले सकती थीं श्रीर एन्हे लेना भी चाहिये था क्योंकि वीरांगनायें ही वीर प्रसवा पूतनामा मातायें होती है श्रीर उन्हीं से समाज में शूर वीर, त्यागी और देशानुरागी युवक उत्पन्न होकर स्मरणीय कार्य करते हैं। कितु हमारे साहित्य के इतिहास में ऐसी वीर-भाव-भावना भूषिता तथा वीर काव्य-लेखिकाओं का कोई विशेष चल्लेख नहीं। हो सकता है कि चनकी रचनायें हमें अब तक उपलब्ध न हो सकी हों यह विषय हमारे लिये खोज का ही विषय है। जब तक खोज मे हमें इस विषय का पूरा परिचय नहीं प्राप्त हा सकता तब नक तो यही कहा जा सकता है कि उस काल में स्त्रियों ने इस स्रोर ध्यान न दिया था।

हितीय या धार्मिक काल में स्त्रियों ने साहित्य-रचना का कार्य प्रारम्भ किया। यह काल था भी एसा कि स्त्रिया साहित्य के चेत्र में प्रविष्ठ हो सकती थीं। इस समय में देश और समाज की अवस्था भी इस के लिये सर्वथा ध्यनुकूल थी।

साथ ही इस काल साहित्य या काव्य की जो प्रगति रही, जैसी रांनी और भाव-भावना-घारा चलां वह पत्र भा 'स्त्रयों की मनोर्हात्त तथा प्रकृति के अनुकृत रही। यही कारण है कि स्त्रियों ने इस काल की काव्य-शैनी तथा विचारधारा को विशेष रूप मे अन्नाया है। उस काल में इसीलिये स्त्रियों ने साहित्य-रचना-सेत्र में पुरुषों के साथ पूरा माग लिया और घरावर धार्मिक-काव्य की परम्परा को आगे वढ़ाती रहीं हैं।

गह तो प्रत्यत्त हा है कि जियों मे पुरुषा की अपेत्ता श्रिष्क सवल भावना शक्ति, भावानुभूति क्षामता नथा सरल और कोमल मनोवृत्ति रहती हैं। उनमे रागात्मक वृत्ति विशेष रूप से प्रवल और प्रवान हेग्तो हैं। इमिलिये उन पर ऐसे ही साहित्य या काव्य का श्रिषक गहरा प्रभाव पडता है जो रसात्मक होकर हृदय से ही सम्बन्ध रखता हो। जिसमें सर-सता और महृदयना की पूरी छाप हो। धामि क काल में ऐसे ही काव्य की परम्परा उठी और आगे बढ़ी। विशेषतया कृष्ण-काव्य की भव्य-भाव भावनाभरी शाखा में यह गुण पाया जाता था इमीलिये खियों ने इसी शाखा को विशेष रूप से श्रपनाया है श्रीर श्रधिकतर कृष्ण-काव्य ही रचा है। इस काव्य-क्षेत्र मे पद-शैली की हिचर रचना का जो प्रचुर प्रचार रहा श्रौर गीत-काव्य की रोचक रचना-रीति का जो प्रावल्य रहा उससे स्वभावत: स्त्री समाज श्रिधक समासृष्ट हुआ। श्रीर इसी का उसने अनुसरण भी अपेक्षा कृत अत्यधिक किया। राम-काव्य, नीति-काव्य तथा बला-कःव्य की छोर उनका ध्यान इतना अधिक आकृष्ट नहीं हो सका। इन कोत्रों ने भी व्यक्तियों ने कार्य किया श्रदश्यमेव है, विन्तु उतना नहीं जितना कुरुण-काव्य के क्षात्र में। कृष्ण काव्य में कृष्ण का परम सुन्दर श्रीर सरस रूप ही लिया गया है, वे परम मनोहर बालक श्रीर परम प्रेमी तथा शालवान नायक के ही रूप मे विशेषन या चित्रित किये गये है। उनका प्रेम यद्यिप लोकिक होता हुआ श्रताकिक रहा है। साथ ही अन्य मानों के साथ कृष्ण-भक्ति मे दाम्पत्य अथवा माधुर्य भाव की तथा वात्सल्य भाव की ही विशेषता रही है। यही सब ऐसे प्रमुख दार्ग हैं जिन्होंने हमारी बहुत सी देवियों को कुष्ण-काव्य की ओर समाकुष्ट कर उन्हें उसकी ही सुधा धार में निमन्न कर रक्खा था।

रीतिकाल में भी काव्य कला-कौशल के अन्तरतल में कु ब्या-भित्त नादिल सिनिहित रही है। राधा-कृष्ण तथा गोपी

कृष्ण की ही ललित लीनायें मुक्त क काव्य के रूप में चारु थें-माबुय तथा रुचिर रोचकना के साथ चित्रिन की जाती रही हैं। अतएव इस काल में भी स्त्रियों ने अपने अनुकूत विचार-घारा तथा रचना-शैलो पाकर स्तुत्य कार्य किया है। यद्यपि उन्होंने पुरुपों के समान काव्य-कौशल का प्रचुर प्रतिमा पूर्ण तथा वुद्ध्यात्मक चाद चातुय मय काव्य नहीं लिखा फिर भी इस क्षेत्र में भी वं वहुन पीछे नहीं रहीं। चन्द्रकला वाई जैसी कवियित्रियों ने इस चेत्र में सराह्नीय कार्य किया है। इसी काल मे उत्तर भाग में विशेष रूप से प्रचलित होने वाली समस्या पूर्ति की कता के प्रवर्धन में भी स्त्रियों ने खन्छा सहयोग किया है। इस कला के भी चेत्र मं उन्होंने अपनी प्रतिभा-पटुना का पर्याप्त परिचय दिया है। हाँ यह बात अवश्यमेव हुई है कि इसी काल में कवियित्रियों की सख्या में कुछ न्यूनना तथा चनकी माहित्य-मेवा मे कुछ शिथिलता सी आ चली है और श्राधुनिक युग के पूर्व काल में स्त्रियों की साहित्य सेवा स्थागत हो गई थी, एक प्रकार से उसका लोप ही सा हो गया था।

श्राधुनिक गुग के इस बर्तमान काल में फिर स्त्रियां ने साहित्य रचना-चेत्र में सराहनीय माहस और उन्नत उमगोत्साह के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया। खड़ी बोली के गद्य साहित्य के प्रवध न में तो उनका इतना श्रच्छा भाग नहीं किन्तु खड़ी बोली के काव्य-क्षेत्र में उनका रचना-कार्य यथेष्ट और श्रच्छा

हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ताली जी, ने लीड़ी जी और महा वी वर्मा का रचना-कार्य सर्वथा स्तुत्य हुआ है कि प्रमुख्य कविर्यात्रयों के साथ ही चकोरी और कोकिल जैसी कित-पय कविर्यात्रयाँ अब भी प्रशसनीय रचना-कार्य कर रही है। आशा है कि ऐसी ही तथा इनस भी बढ़ कर रचनाये करने वाली देवियां सोदित्य-दोत्र में आकर भारती का भड़ार भरेगी।

प्रस्तुत संप्रह स्त्रियों के द्वारा रचे गये साहित्योद्यान से वड़ी सहदयता तथा भावुकता के साथ चुने गये सन्दर प्रश्नो का हृदयहारी हार ही है। इसमे मीरा बाई से लेकर वर्तमान समय की प्रमुख कवियित्रियों तक की सुन्दर रचनाये एक चतुर श्रालोचक तथा कवि हृदय रखने वाले सुयोग्य समहकार के द्वारा सकलित की गई हैं। यद्यपि इस पुस्तक से पूर्व श्री निर्मल जी के द्वारा स्त्री किव कौमदी के नाम से एक सुन्दर समह हिन्दी संसार मे आ चुका था और कुछ अन्य लेखकों के द्वारा भी ऐसी ही कुछ अन्य पुस्तके भी उपस्थित की जा चुकी थीं किन्तु उन सब में आलोचनात्मक अश की केमी थी जिसकी पृति का प्रयत इस समह में कियां गयां है। यद्याप प्रत्येक कवियित्री की रचनाश्रो पर पूर्ण रूप से आलोचेनोत्मक प्रकाश इसमें भी नहीं डाला गया फिर भी साधारण जनता तथा विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त प्रकाश फेका गया है। इस इस सुन्दर संप्रह के लिये सम्पादक या संप्रहकार को हार्दिक बधा ई श्रर साधुवाद देते है।

प्रयाग विश्वविद्यालय १९—१२—४० विद्वजन कृपाक्षंची रामशङ्कर शुक्त "रसाल" एम० ए० डी०ं लिट्०

### शी़घ ही प्रकाशित होगी—

#### 'महादेवी वर्मा'

वर्तमान हिन्दी का काव्य साहित्य महादेवी जी की प्रांजल श्री विभूत से त्राभूषित है। इस पुस्तक में उन्हीं के क व्य का विश्द विवेचन है। इसके लेखक श्री गगाप्रसाद जी पाएंडे तथा श्री संतक्कमार जी वर्मा हैं। वर्तमान काव्य के आलोचको से पाएंडे जी का नाम अपरिचित नहीं, इस पुस्तक मे आलोचक द्वय ने महादेवी जी की कविताओं का उनकी कृतियों के क्रम से पाठको के लिये एक बहुत ही उत्तरदाइत्व पूर्ण अध्ययन उपस्थित किया है। अपने आलोचक जीवन के उस काल से ही पाएडे जी ने महादेवी जी पर पाठकों को जो सामग्री दी है उसके विचार से इस पुस्तक की उपादेयता ऋत्यन्त बढ़ जाती है। पुस्तक मे, महादेवी जी की कृतियो, भावनात्रों तथा उनकी काव्य विशेषतात्रों का एव काव्य की सहज प्रवृत्ति प्रेरणात्रों का मार्मिक निद्शीन है। महादेवी जी पर यह पहिली पुस्तक है, उनके पाठको की सुबोधता में इस पुस्तक की सहायता निस्सन्देह सोपात का काम करेगी।

# सस्नेह

## विषय-सूची

| विषय                        |       | रृष्ठ सं <b>ख्या</b> |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| १ मीराबाई                   | •••   | 9                    |
| २ प्रवीग् राय               | •••   | ₹8                   |
| ३ ताज                       | •••   | <b>२९</b>            |
| ४ शेख                       | •••   | <b>₹4</b>            |
| ५ रसिक विहारी               | •••   | 88                   |
| ६ सहजो बाई                  | •••   | 88                   |
| ७ द्या नाई                  | •••   | ०,२                  |
| <b>८ सुन्दर क्वंवरि बाई</b> | •••   | ६१                   |
| ९ प्रताप कुंवरि बाई         | •••   | ६४                   |
| १० चन्द्रकता                | •••   | હ                    |
| ११ रघुराज कुंवरि            | •••   | তত্ব                 |
| ६२ जुगल प्रिया              | •••   | 99                   |
| १३ साई                      | •••   | दर                   |
| १४ प्रताप बाला              | •••   | <b>5</b> 4           |
| १५ रानी रघुवंश कुमारी       | •••   | <b>55</b>            |
| १६ सरस्वती देवी             | ••    | \$\$                 |
| १७ राजरानी देंवी            | ***   | 90                   |
| १८ बुन्देला बाला            | •••   | १०४                  |
| १९ श्रीमती गोपाल देवी       | - ••• | ११०                  |
| २० तोरन देवी 'लली'          | >00   | <b>१</b> १५          |
|                             |       |                      |

#### [ २ ]

| <b>बिषय</b>                           | पृष्ठ संख्या |
|---------------------------------------|--------------|
| २१ श्रोमती सुभद्रा कुमारी चौहान       | १२६          |
| २२ श्रीमती महादेवी वर्मा              | १४८          |
| २३ श्रीमती तारा देवी पाएडेय           | १६५          |
| २४ रामेश्वरी देवी मिश्र 'वकोरो'       | १८२          |
| २५ श्रोमती रत्नकुमारो देवी            | १९६          |
| २६ राम कुमारी चौहान                   | २०९          |
| २७ राज राजेश्वरी देवो 'नौलनो'         | <b>२१</b> ६  |
| २८ पुरुषार्थ वती देवो                 | २२८          |
| २९ रामेखरी देत्री गोयल                | २३५          |
| ३० श्री विष्णु कुमारी श्री वास्तव मज् | २४२          |
| ३१ मंगला बालू पुरी                    | २५१          |
| ३२ श्रीमती सावित्रो देवी              | २५८          |
| ३३ होमवतो देवी                        | २६४          |
| ३४ श्रोमतो सूर्य देवो दोनित 'ऊरा'     | २७४          |
| ३५ श्रीमती शक्तनतता देवी वरे          | २३९          |
| ३६ श्रीमती होरा देवो चतुर्वेदी        | २९५          |
| ३७ कुमारी विद्या भीतव                 | ३०५          |
| ३८ श्रीमती विद्यावती 'कोकिल'          | 788          |
| ३९ नव किरण                            | ३१८          |



मीराबाई

## मीराबाई

हिन्दी-जगत में अनेक कवियों ने भक्ति और ईश्वर-प्रेम में पीड़ित होकर गाया है। तुलसी, सूर, कबीर, इत्यादि सभी ने, श्रीर सभी ने अपने प्रेम-संसार को भावों की वीगा से गुंजित करते हुये अन्तर के परदों को भी खोल देने का प्रयक्त किया है। किन्तु मारा की सी विरह-मंकार किसी की वीगा से भी निकलती हुई नहीं सुनाई देती। मीरा के विरह-गीत सबे विरह के गीत हैं। उन्होंने जो कुछ गाया है, हृद्य श्रीर प्राणों के साथ गाया है। उनके राब्द-शब्द मे उनके हृद्य की कसक है, उनके प्राणों की आकुलता है। उनकी कसक और उनकी वंदना, इतनी आगे वढ़ गई है कि वह मृति मान सी हो चठी है। यदि उसके प्रवाह से वहिये, हर्य में मानवी भावनाओं को बटोर कर कान लगा कर सुनिये तो भीरा के पदों में भीरा के घुँ घुरू बजते हुये सुनाई देते है। वे धुँ वरू बजते हुये सुनाई देते हैं, जो मीरा की भाँति प्रेम का श्रासव पीकर स्वयं भी विरह के गीत विखेरते रहते है। मीरा की यह एक अपनी विशेषता है। इस विशेषता ने हिन्दी-साहित्य में ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी भीरा को असर बना दिया है। मीरा की सी प्रेम-साधिका और वियोग-गायिका कदाचित् ही संसार के किसी साहित्य में उपलब्ध हों सके। वह प्रेम, वह वियोग, वह आकुलता और वह तक्षीनता! मीरा के पदों को छोड़ कर उस प्रा और कहाँ दर्शन हो सकता है?

मीरा के गीति काव्य उनके विरह के गीति-काव्य हैं, उनकी अपनी वियोग-वेदना के सजीव चित्र है। उन्होंने अपने पदों में श्रपने जिस त्रियतम का श्राह्वान किया है, वास्तव मे उसके लिये उनका हृद्य छटपटाता रहता था। वे उस से मिलने के लिये प्रचरह श्रांधो से भी अधिक गतिवान श्रौर समुद्र से भी श्रधिक गंभीर थीं। ऋत्याचारों की श्रम्भ में जलती थीं, कष्टों श्रौर यंत्रण। श्रों की माड़ियों मे इंसतीं-मुस्कराती हुई पैर बढ़ाती थीं, किन्तु प्रियतम के नाम को च्याभर के लिये भी अपने श्रोठों से न विलग करती थीं। त्रियतम के त्रेम और उसके अभाव ने उन्हें स्वयं प्रेम श्रीर वेदना सय बना दिया था। उनके पंच मूतात्सक शरीर से वे नहीं बोलती थीं, बल्कि बोलता था, उनका प्रेम, उनकी वेदना और उनका विरह । वे दिन रात चारों श्रोर प्रेम मे मतवाली बन कर विरह के गीत छिटकारती फिरती थीं। ऐसे गीत छिटकारतीं फिरती थीं; जिनमें कि उनका हृद्य बोलता था, उनके प्राण् मंकृत होते थे।

मीरा के इस प्रेम-विरह में एक बहुत बड़ी विशेषता है, श्रौर -यही विशेषता उनके वास्तविक प्रेम का वास्तविक चित्र भी -बींचती है। मीरा का हृद्य प्रियतम के वियोग से व्याकुल तो है, किन्तु उसमे शोक और विषाद के लिये स्थान नहीं। मीरा अपने प्रियतम के विरह में उदास श्रीर निराश न होकर उन्माद के आनन्द् में नाचती और गाती है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये, कि वियोग की वेदना ने उन्हें इतना श्रिधिक वेदना शील बना दिया है, कि वे मतवाली बन गई हैं, और उनकी सारी वियोग-वेदना श्रानन्द के रूप मे परिशत हो उठी है। मीरा जब इस 'आनन्द' को लेकर आगे चलती हैं, तब वे फिर किसी की चिन्ता नहीं करतीं। वे इसी आनन्द के उन्माद मे राज-प्रासाद को छोड़ देती हैं, विष का प्याला श्रोठों से लगा लेती हैं, श्रीर डाल लेती हैं, सपीं की गले मे माला। वास्तव मे बात तो यह थी, कि वहाँ मीरा का ऋस्तित्त्व ही नहीं था। वे आनन्द में इतना विभोर हो उठी थीं, कि उन्हे अस्तित्त्व का ज्ञान ही नहीं था। वे एक पगली के सहरा थीं। उन्हें न अपनी चिन्ता थी, और न संसार की । संसार की सीमाओं और शृंखलाओं का उनकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं था। वे सब को तोड़ कर अपने प्रियतम के पास जाना चाहती थीं। प्रियतम की लौ उनके हृद्य मे इस प्रकार समाई हुई थी, कि उसके समन्न उन्हें ससार में कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मीरा की इस एकाप्रता का चित्र उनके इस पद में देखिये।

श्राली रे मेरे नैनन बान पड़ी।

वित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरति डर विच श्रान गड़ी। कब की ठाढ़ी पन्थ निहारूँ, श्रपने भवन खड़ी॥ कैसे प्रान पिया बिनु राखूँ, जीवन-मूल जड़ी । मीरा गिरिधर हाथ बिकानी लोग कहैं बिगड़ी॥

मीरा के त्रियतम थे, वही गिरिधर, जो साकार होते हुए भी निराकार थे, जो अंगों से संयुक्त होने पर भी निरांग थे। मीरा अपने उन्हीं गिरिधर को खोजती थीं, और उन्हीं के वियोग मे विरह के गीतों को छिटकारती थीं। वे ज्यों ज्यों प्रेम के पथ पर त्रागे बढ़तो थों, त्यों त्यों उनको प्यास भी श्रिधिक बढती जाती थी। प्यास इस लिए श्रिधिक बढ़ती जाती थी, कि उनकी श्रॉखें जिसे देखना चाहती थीं, वह उन्हें नहीं दिखाई देता था। वह उनकी श्रांखों के सामने अपनी एक स्वर्णच्छवि विखेर कर उनसे दूर खिसकता जा रहा था, और मीरा उसकी उस स्वर्ण च्छवि पर विमुग्ध होकर हाथ फैलाये हुये उसकी श्रोर खिंची जा रही थीं। मीरा की वह श्रवस्था एक वियोगिनी मतवाली साधिका की श्रवस्था थी। मीरा ने श्रपनी इस श्रवस्था में प्रेम को सीमित कर दिया है, वियोग का अन्त कर दिया है। अपनी इस अवस्था में मीरा जब प्रेम भौर वियोग से लसी हुई आविभूत होती हैं, तब विवश होकर यह कहना पडता है, कि मीरा के इस प्रम और वियोग के पश्चात् कदाचित् कुछ नहीं है। मीरा ने प्रेम श्रौर वियोग के श्रन्तिम तट पर से ही अपने प्रियतम का श्राह्वान किया है, श्रीर श्राह्वान करते करते वे श्रानन्द तथा उन्माद की प्रतिमति बन गई हैं। मीरा ने अपने इसी वियोगानन्द मे अपने गीतों

की सृष्टि की है। इसी लिये तो उनके गीतों में उनका हृद्य बोलता है, उनके प्राण मंकृत होते हैं, और इसी लिये मीरा विश्व-साहित्य की श्रमूल्य निधि भी बन सकी है।

मीरा मक्त थीं। गिरिधर गोपाल उनके आराध्य देव थे। उन्होंने अपना तन-मन धन सब कुछ उन्हों के नाम पर निछावर कर दिया था। यह सच है, कि मीरा के गिरिधर कभी ब्रज की गोपियों के साकार और मनुष्य रूप में नायक थे, किन्तु मीरा का गिरिधर साकार होते हुये भी निराकार है, सीमित होते हुये भी असीम है। मीरा के। अपने गिरिधर में एक ऐसी ज्योति और एक ऐसा श्रखण्ड सौन्दर्य दिखाई देता है, जो इस संसार के बाहर एक किसी दूसरे संसार की वस्तु है। भीरा इस नश्वर जगत मे अपने प्रियतम के उस सौन्द्र्य के स्थायित्व को सममती हैं; श्रीर इस पर वे अपने को लुटा देती हैं। उस सौन्दर्य के आगे मीरा को इस नश्वर जगत में कुछ दिखाई ही नहीं देता। मीरा वियोगिनी हैं, विरहिणी हैं, किन्तु फिर भी वे श्रानन्द में उन्मत्त बनकर गाती हैं। गाती हैं, इस लिये, कि वे उस प्रियतम की विरहिए। है, जो असीम है, अनन्त है, अलक्ष्य है, और अप्राप्य है। मीरा को अपने इस प्रियतम की विरहिणी होने पर गर्व है। देखिये, वे किस अकार आनन्द से पुलकित होकर कह रही हैं :-

पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यहाँ मीरा के विरह में ज्ञान है, एक गंभीर दार्शनिकता है। यहाँ वे संसार की सीमा पर खड़ी होकर संसार को ललकारती हुई दिखाई देती हैं। संसार उनकी प्रेम मयी आँखों के लिये तुच्छ है, और तुच्छ हैं, संसार की विलास-वस्तुयें। मीरा अपने उस प्रियतम के लिये, जिसकी ज्योति से सारा संसार आलोकित है, सब को ठुकरा देती हैं। मीरा इस बात को जानती हैं, कि उनका प्रियतम 'अलच्य' है, 'श्रदृश्य है' किन्तु फिर भी वे गिरिधर के रूप में उसे ढूँढ़ती हैं। कभी २ मीरा ढूँढते-ढूँढते थक भी जाती हैं, श्रीर उनके विरह व्यथित हृद्य से निकल पड़ता है:—

हेरी मैं तो प्रेम दीवाणी, मेरा दरद न जाने कीय। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोणा होय॥

किन्तु फिर भी मीरा निराश नहीं होतीं। उन्हें पूर्ण आशा है, कि उनका प्रियतम उन्हें अवश्य मिलेगा और वे उसी आशा के उन्माद में प्रेम-पथ पर दौड़ती हुई लिखाई देती हैं। मीरा इस दौड मे अपने प्रियतम के अंग-सौन्दर्थ पर नहीं रीमतीं। इसी लिये तो मीरा ने अपने पदों मे कहीं भी अपने प्रियतम के श्रंग-सौन्दर्थ की चर्चा नहीं की है। सूर ने कृष्ण के बाल रूप पर विसुग्ध होकर उनके श्रंग-सौन्दर्थ का वर्ण न किया है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्रीराम चन्द्र जी के श्रंग-सौन्दर्थ पर बार-बार अपने को निछावर करते हुये दिखाई देते हैं, किन्तु विरहिणी मीरा के लिये यह सब कुछ नहीं था। मीरा तो अपने गिरिधर के उस सौन्दर्थ पर

रीमी हुई थीं, जो श्रविनश्वर था, श्रीर जिसे वे संसार की प्रत्येक वस्तु में ज्योति के रूप में मत्तकती हुई देखतो थीं। मारा श्रपने प्रियतम के इसी सौन्द्र्य की उपासिका थीं। इस 'सत्य' 'सौन्द्य' ने मीरा को इतना विमुग्ध कर तिया था, कि संसार के चारों श्रोर उसी का ज्यापक रूप मीरा को दिखाई देता था। जंगलों मे, पहाड़ों पर, बादलों में, ऋतुओं में, सर्वत्र मीरा को अपने त्रियतम की ही ज्योति दिखाई देती थी। मीरा की प्रम मयी आँखों ने वास्तव में उस ज्योति के रहस्य को समभ लियाथा, जिसे सममने के लिये लोग तपश्चर्या की श्राग मे अपने जीवन की आहुति देते हैं। मीरा के प्राणीं ने भली प्रकार यह श्रानुभव कर लिया था, कि इस 'सत्य' और सौन्दर्य के आगे संसार मे कुछ नहीं है। नश्वर जगत मे यदि किसी की कुछ सत्ता है, तो यही है। इसी लिये मीरा सारे जगत की उपेद्मा करके कटक-पृषा पथ पर भी हुँस कर दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, श्रीर इस प्रकार दौड़ती हुई दिखाई देती है कि उनकी प्रगति में संसार की कोई भी शक्ति वाघा नहीं चपस्थित कर सकती। मीरा स्वयं कहती हैं:--

"मेरा कोई नाहीं रोकन हार, मगन होय मीरा चली।"

मीरा ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, श्रीर रहस्य वादिनी। मीरा के पदों मे जिस ज्ञान, जिस दर्शन श्रीर जिस रहस्य बाद का प्रास्फुटन हुश्रा है, वह कवीर को छोड़ कर श्रन्य किसी भक्त किव की किवताश्रों में नहीं पाया जाता। मीरा इस माग पर बड़े बड़े भक्त किवयों को भी बहुत पीछे छोड़ गई हैं। मीरा का रहस्यवाद इसिलये और भी अधिक महत्त्व-पूर्ण हो गया है, कि उसमे विरह है, पीड़ा है, और साथ ही साथ प्राणों की सगीत है। मीरा न पीडित होकर जहाँ दार्शनिक की भाँति टेर लगाई है, वहाँ एक सक्चे रहस्यवाद का स्वरूप खड़ा हो गया है। वहीं इस बात का भी प्रमुख रूप से पता चल जाता है, कि मीरा की पीर संसार के बाहर की पीर थो। उनकी वेदना वह वेदना थी, जिसकी संसार में कोई औषि ही नहीं। मीरा अपनी इस पीर के बारे मे स्वयं कहती हैं:—

दरद की मारी बन बन डोलूँ, वैद मिल्या नहिं कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटै, जब वैद सँवितया होय॥

मीरा अपनी दार्शनिक व्यथा को प्रगट करने के लिये भाषा और शब्दों के पीछे नहीं दौड़ती थी। भावों में सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए उन्हें कला की भी खोज नहीं थी। प्रेम और विरह से परिपूर्ण मीरा के हृदय में शब्द, भाषा लालित्य और कला के लिये स्थान ही नहीं था। वे अपने पीड़ित और विरही हृदय को विलक्कल ठीक ठीक सीधे-सादे शब्दों के सांचे में ढालवी थीं, और इस प्रकार ढालती थीं, कि एक-एक शब्द प्रेम का तार बन कर बजने लगता था, और इस समय भी वही मीरा के पदों में मंकृत हाता हुआ सुनाई देता है। मीरा

की यही सर्व श्रेष्ठ कला है, और इसी कला से मीरा स्वयं भी जगत में सर्व श्रेष्ठ बन सकी हैं।

मीरा जोघपुर के राठौर वंश में कुड़की गाँव में उत्पन्न हुई थीं। इनके जन्म सम्वत् के सम्बन्ध में श्रमी तक कोई निश्चित् मत नहीं स्थिर हो सका है, किन्तु इनका जन्म संवत् १५५० के मध्य में हुन्ना होगा। इनके पिता का नाम रत्नसिंह श्रौर दादा का नाम रावदूदा जी था। ये श्रपने माता-पिता की श्रकेलो सन्तान थीं, श्रतएव इनके जालन-पालन में प्यार श्रौर दुलार को श्रधिक महत्त्व दिया जाता था।

मीरा जी वाल्यावस्था से ही गिरिधर गोपाल की मक्त थीं।
मीरा जी की इस बाल-मिक्त के सम्बन्ध मे दो एक कहानियाँ
कही जाती हैं। मीरा जी के जीवन-चरित्र के लेखकों ने भी
इन कहानियों को विशेष महत्त्व दिया है। मीरा जी गिरिधर
गोपाल की त्रोर कैसे त्राकर्षित हुई; इस सम्बन्ध मे एक बड़ी
-रोचक कहानी कही जाती है। लोगों का कहना है, कि एक दिन
मीरा के पड़ोस मे एक बारात त्राई। बारात मे दूलहे को देख
कर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, 'माँ' मेरा दूलहा कौन है?
माँ के मुख से निकल पड़ा, कि गिरिधर गोपाल। लोगों का कहना
है, कि बस, उसी समय से मीरा के हृदय में गिरिधर के लिये
प्रेम उत्पन्न हो गया, और वे गिरिधर गोपाल की मिट्टी की मूर्ति
बना कर उसी के चरणों में श्रपने हृदय का प्रेम निक्रावर करने

लगी। इसी के आगे एक और किम्बद्दन्ती कही जाती है, और वह यह है, कि मीरा की वाल्यावस्था मे एक दिन उनके घर एक साधु आया। साधु के पास गिरिधर गोपाल की एक मूर्ति थी। मीरा ने किसी प्रकार उस मूर्ति को देख लिया और फिर उसके लिये साधु से आग्रह किया। किन्तु साधु ने मीरा की न सुनी। सुनते हैं, इस पर गिरिधर गोपाल ने स्वप्न में स्वयं साधु से अपनी मूर्ति मीरा को सौप देने के लिये कहा था।

जो हो, किन्तु घटनाश्रों श्रीर तथ्यों के श्राघार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है, कि मीरा जी बचपन में ही गिरिघर गोपाल की मक्त थीं। ज्यों ज्यों वे जीवन-चेत्र में श्रागे बढ़ती गईं, त्यों त्यों उनकी मिक्त मी श्राधक प्रवल होती गई। संसार की परिस्थितयों ने उनकी इस मिक्त को श्रीर मी श्राधक चमका दिया। १५१६ ई० मे मीरा जी का विवाह राग्या साँगा के ज्येष्ठ पुत्र मोजराज जी के साथ कर दिया गया। किन्तु कुछ ही दिनों के पश्चात् मोजराज जी मर गये, श्रीर वे विधवा हो गईं। इस घटना के बाद ही मीरा जी-एक प्रवल साधिका के रूप में संसार मे प्रगट होती हैं। संसार उनकी दृष्टि मे तुच्छसे भी श्राधक तुच्छ दिखाई देता है, श्रीर वे गिरिधर के प्रेम में रँग जाती हैं। वे गिरिधर के प्रेम में नाचतीं, गाती श्रीर साधुश्रों के साथ करताल की मंकार करती हैं। तत्कालीन राजा विक्रमाजीत सिंह जी को मीरा का यह जीवन अधिक बुरा माल्स हुआ, और उन्होंने मीरा के जीवन पर अधिक अत्याचार भी किये। यहाँ तक कि मीरा की मृत्यु के लिये उन्हें विषपान भी कराया गया, किन्तु मीरा जी अपने पथ से न हटीं। वे बराबर गिरिधर के प्रेम-पथ पर आगे बढ़ती गईं और इतना बढ़ गई, कि राज-प्रसाद को छोड़ कर वृन्दावन चली गईं. और वहीं उन्होंने अपने प्रियतम के विरह में अपने को उत्सर्ग कर दिया।

मीरा जी ने अपने विरह-गीतों और पदों का निर्माण करना कब से आरम किया, इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चित् रूप से नहीं कही जा सकती। एक विद्वान लेखक का कथन है, कि मीरा जी विवाह के पूर्व ही गीतों की रचना करने लगी थीं। जो हो, किन्तु यह तो सत्य है, कि मीरा जी जब ससुराल में आई, तब उनकी कविता-कला प्रस्फुटित हो चली थी। पित की मृत्यु के पश्चात् और राणा के अत्याचारों के समय तो उसमें मीरा का हृदय भी बोलने लगा था। मीरा के पदों और गीतों को एकत्र करके देखने से मीरा की कविता के कम-विकास का पता मली भाति चल जाता है। ज्यों ज्यों मीरा की पीर बढ़ती गई है, त्यों त्यों उनकी कविता भी जागृत होती गई है और अन्त म इतनी जागृत हो उठी है, कि दार्शनिक बन गई है।

मीरा के निम्नांकित पदों में उनकी भक्ति, प्रोस, विरह श्रीर दाशीनकता को देखिये:—

#### [ 8 ]

मेरे गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पित सोई॥
तात भात आत पूत अपनो निहं कोई।
छाँडि दई कुल की कानि करिहै कहा कोई॥
मन्तन दिग बैठि बैठि लोक लाज खोई।
चुनरी के किये दूक ओदि लीन्ह लोई॥
मोतिन की हार डारि गुंज-माल पोई।
अअवतो वेलि फैल गई, आनँद-फल होई॥
प्रवतो वेलि फैल गई, आनँद-फल होई॥
प्रवतो वेलि फैल गई, आनँद-फल होई॥
माखन जब कादि लियौ छाछ पियै कोई॥
माखन जब कादि लियौ छाछ पियै कोई॥
माखन जब कादि सियौ छाछ पियै कोई॥
मासन जब कादि सियौ छाछ पियै कोई॥
मासन जब कादि सियौ छाछ पियै कोई॥

#### [, २]

पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।

वस्तु श्रमोलक दी मेरे सत गुरु किरपा कर श्रपनायो। जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सभी खोवायो॥ खरचै निंह कोई चोर न लेवे, दिन-दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर श्रायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस गायो॥

#### [ ३ ]

दरस बिन दूखन लागे नैन ।

जब ते तुम बिछुरे पिय प्यारे कबहुँ न पायो चैन ।

सबद सुनत मेरी छतियाँ काँपे, मीठे लागें बैन ।

एक टकटकी पन्थ निहारूँ, भई छमासी रैन ॥

विरह-विथा काँसू कहूं सजनी वह गई करवत ऐन ।

मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, दुख मेटन, सुख दैन ॥

#### [8]

तेरा कोई नहिं रोकन हार मगन होय मीरा चली।
लाज सरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी।
मान-अपमान दोऊ घर पटके निकसी हूं ज्ञान-गली।
ऊँची अटरिया, लाल किवड़िया, निरगुन सेज बिछी।
पँच रंगी मालर सुभ सोहै. फूलन फूल कली।।
बाजू बन्द कड़्ला सोहै. सेंदुर माँग भरी।
सुमिरन थाल हाथ मे लीन्हा सोभा अधिक भली।।
सेज सुख मणा मीरा सोवै, सुभ है आज घरी।
तुम जावो राणा घर अपणे मेरी तेरी नाहिं सरी।।

#### [ 4 ]

हेरी मै तो प्रेस दीवाशी मेरा द्रद न जाने कोय। सूली ऊपर सेज इमारी किस विधि सोणा होय। गगन मडल में सेज पिया की, किस विधि मिलगा होय। घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई होय।। जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होय। दरद की मारी बन बन डोलूँ वैद मिल्या नहिं कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटैगी, जब बैद सँवलिया होय।।

#### [ ६ ]

#### रमैया में तो थाँरे रँग राँती।

श्रींरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। मेरा पिया मेरे हृदय बसत हैं, गूँज कहूँ दिन राती।! चुवा चोला पहिर सखी री में सुरसुट रमवा जाती। सुरसुट मे मोंहि मोहन मिलिया, खोल मिलूँ गल बारी।! श्रीर सखी मद पा पी माती, मै बिना पिया मद माती। प्रम मठी को मै सद पीयो, इकी फिहूँ दिन राती॥

#### [0]

घड़ी एक निहं श्रांविष, तुम दरसन बिन मोय।
तुम हो मेरे प्राण जी, कासूँ जोवण होय॥
धान न भावै, नींद न श्रावै, विरह सतावै मोय।
घायल सी घूमत फिरूँ रे मेरा दरद न जाने कोय॥
दिवस तो खाय गमायो रे, रैण गमाई सोय।
प्राण गमायो सूरता रे, नैण गमाई रोय॥
जो मै ऐसा जाणती रे प्रीति किये दुख होय।
नगर ढिढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत कोय॥

पंथ निहारूँ, डगर बुहारूँ, ऊबी मारग जोय। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय॥ [ = ]

सखी मेरी नींद नसानी हो।

पिय को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो।

सब सिखयन मिलि सीख दई मन एक न मानी हो।

बिन देखे कक्ष नाहिं परत जिय ऐसी ठानी हो।।

श्रंग छीन, व्याकुल भई, मुख पिय-पिय बानी हो।

श्रन्तर वेदन विरह की, वह पीर न जानी हो।।

क्यो चातक यन को रहै, मछरी जिमि पानी हो।

मीरा व्याकुल विरहिनी, सुध-बुध बिसरानी हो॥

[ 2 ]

[९]
नैनन बनज बसाऊँ, जो मैं साहिब पाऊँरी।
इन नैनन मेरासाहिब बसता, डरती पलक न नाऊँ री।
भुकुटि महल में बना मरोखा, वहाँ से माँकी लगाऊँ री।।
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुल की सेज बिछाऊँ री।
मीरा के प्रमु गिरिधर नागर बार बार बिल जाऊँ री।।
[१०]

मेरा बेड़ा लगाय दी जो पार प्रमु जी अरज करूँ हूँ। या सव में मैं बहु दुख पायो संसा सोग निवार। अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो दुख। भार।। यों संसार सब बह्यो जात है, लख चौरासी धार। मीरा के प्रमु गिरिवर नागर आवागमन निवार।।

#### प्रवीखराय

प्रवीणराय की किवता न तो समाज के चित्र को लेकर उपस्थित होती है, और न किसी व्यापक आदर्श को। किन्तु उसमे प्रवीण राय के हृद्य की हिलोर अवश्य है। उनकी उस हिलोर मे वासना और विलास भावना की गन्ध है। गन्ध ही नहीं, बल्कि कहना तो यह चाहिये, कि उनकी काव्य-कल्पना इसके आगे सुदूर तक जा ही नहीं सकी। उनका प्रमुख विषय है, श्रुंगार। किन्तु श्रु गार मे भी उन्होंने एक भावना को ही अधिक महत्त्व दिया है, और उनकी एक भावना है, उनका वह विलास। उनकी इस विलास-भावना मे उनकी जीवन की छाप है। उन्होंने अपने जीवन के अनुकूल ही अपनी काव्य-कल्पना को भी बनाने का एयल किया है, और इसमे सन्देह नहीं, कि वे इस कार्य मे बहुत कुछ अंशों मे सफल हुई हैं।

यह सच है, कि प्रवीस राय की कविता में उच्च और व्यापक कल्पना के दर्शन नहीं होते किन्तु यह भी सच है, कि उनकी कविता जोरदार, सुसंगठित और भाव मयी है। उसमें एक प्रवाह है, एक गित है, एक शृंखला है। उनकी कविता की शब्द योजना, और भावों को परिस्फुटित करने वाली उनकी उपमाओं के। देखकर यह कहना पड़ता है, कि प्रवीग्राय काव्य के अंगों से भली भाँति परिचित थीं, और उनमे भावों के। प्रगट करने की पर्याप्त समता भी थी। प्रमाण के लिये उनके निम्नांकित छन्द का अवलोकन की जिये:—

कमल केक श्रीफल मँजीर कलघोत कलश हर ।

उच्च मिलन श्रित कांठन दमक बहु स्वल्प नीलधर ॥

सरवन शरवन हेय मेठ कैलाश प्रकाशन ।

नि वासर तरुवरिं कांस कुन्दन दृढ़ श्रासन ॥

इमि कि प्रवीन जल थल श्रपक श्रविध मिजत तिय गौरि संग।

किल खिलत उरज उलटे सिलल, इन्दु शीश इमि छरज ढंग।

कितनी मुसंगठित और मुन्दर शब्द योजना है; और यह इस समय की एक हिन्दी किवियित्री की शब्द योजना है, जब क्षियाँ अधिकांशत: साहित्य-ज्ञान से अपरिचित थी। प्रवीगा राय की यह अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उनकी इस विशेषता की प्रशंसा महाकिव केशवदास जी ने भी की है। केशबदास जी ने प्रवीग्राय की प्रशंसा में ही 'किव प्रिया' नामक एक प्रन्थ की भी सृष्टि की है, और उसके बहुत से छन्द प्रवीग्राय ही से सम्बन्ध रखते हैं। प्रवीग्राय केशवदास जी की शिष्या भी थीं। इसीलिये प्रवीग्राय की शब्द-योजना पर महाकवि केशव की भी कुछ कुछ छाप दिखाई देती है।

प्रवीग्राय त्रोड़का नरेश महाराज इन्द्रजीत सिंह की वेश्या थी। वह इन्द्रजीतसिंह को अधिक प्यार करती थी। किन्हीं कारणो वश उसे अकबर के दरबार में जाना पड़ा। प्रवीग्राय की एक कविता से प्रगट होता है, कि वह अकबर के दरबार में जाना नहीं चाहती थी, किन्तु फिर भी उसे विवश होकर अकबर के दरबार में जाना पड़ा। अकबर के दरबार में जाने के पूर्व उसने महाराज से जो निवेदन किया था, उसमें उसके हृदय की विवशता को देखिये:—

आई हो बूमन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मित गोई। देह तजों, कि तजो कुल कानि हिये न लजों लिज हैं सब कोई।। स्वारथ औ परमारथ को पथ चित्त विचारि कहो तुम सोई। जामे रहै प्रभु की प्रभुता अक मोर पतित्रत भंग न होई।।

प्रवीण्राय अकबर बादशाह के दरबार में जाकर रहने लगी। वहाँ उसने अपनी कविवाओं से बादशाह का अच्छा मनोरंजन किया। किन्तु प्रवीण्राय का चित्त वहाँ न लगता था। वह पुनः ओड्छा लौट आना चाहती थी। एक बार उसने बड़ी ही चतुराई से अकबर बादशाह को दो छन्द सुनाये। उन छन्टों का अकबर के अपर ऐसा प्रभाव पड़ा, कि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे महाराज के पास भेज दिया। प्रवीण्राय के वे दोनों छन्द इस प्रकार हैं:—

#### [ 8 ]

श्रंग श्रनंग नहीं कञ्ज संभु सुकेहरि लंक गयन्दि घेरे। भौंह कमान नहीं मृग लोचन खंजन क्यों न चुगै तिलि तेरे॥ है कच राहु नहीं उदै इन्दु सुकीर के बिम्बन चोंचन तेरे। कोऊ न काहू सों रोस करें सुडरें डर साह श्रकन्वर तेरे॥

#### [ २ ]

विनती राय प्रवीन की, सुनिये साह सुजान ॥
जूठी पतरी भखत हैं, बारी-वायस, स्वान ॥
यहाँ हम प्रवीखराय के कुछ छन्दों को उद्घृत कर रहे हैं।
हनसे पाठकों को प्रवीखराय को सुगठित शब्द-योजना 'और
काव्य-कल्पना का भली भाँति परिचय प्राप्त हो जायगा:—

#### [ ? ]

नीकी घनी गुन नारि निहारि नेवारि तक ऋषियाँ ललचातो। जान आजानन जो रित दोठि बसीठि के ठौरन श्रौरन हाती॥ श्रातुरता पिय के जिय को लिख प्यारो प्रवीन वहै रस माती। उयों ज्यों कक्कून बसाति गोपाल की त्यों त्यों फिरै घर में मुसुकाती॥

#### [ २ ]

सीतल सरीर टार, मंजन के घन सार, अमल अँगोछे आछे मन मे सुधारि हों। देहों न अलक एक लागन पलक पर, मिलि अभिराम आछी तपन च्लारि हों। कहत 'प्रवीग्राराय' श्रापनी न ठौर पाय, सुन वाम नैन या बचन प्रति पारि हौं। जब हीं मिलेंगे मोहिं इन्द्रजीत प्रान प्यारे, दाहिनो नयन मूँ दि तोहीं सौ निहारि हौं॥

#### [ ३ ]

मान के बैठी है प्यारी 'प्रवीन' सो देखे बने निहं जात बनायो। आतुर ह्वे अति कौतुक सों उत लाल चले अति मोद बढ़ायो।। जोरि दोऊ कर ठाढ़े भये करि कातर नैन सों सैन बतायो। देखत बेदी सखी की लगी, मित हेर्यो नहीं इतयों बहरायो।।

#### ताज

नह एक विशेष प्रकार का युग था। नन्दलाल की बॉसुरी न भारत के कोने-कोने में अपना माधुर्य विखेर दिया था। नन्दलाल की बाँसुरी बज कर बन्द हो चुकी थी, किन्तु उसकी मंकार अब भी लोगों के कानों में हो रही थी, और अब भी हो रही है, और चिरकाल तक होती रहेगी। साधारण मनुष्य उसे केवल एक बाँस की बाँसुरी की मंकार सममते हैं, किन्तु जिनके हृदय में आँखें होती हैं, और जो दार्शनिक-झान के अवण से उस मंकार को सुनते हैं, उन्हें उसमें एक दूसरा ही रस मिलता है। वह रस मिलता है, जो संसार के बाहर की वस्तु है, और जो दुलंभ है, जो अमूल्य है। महात्मा सूरदास नन्दलाल की बाँसुरी के इसी रस पर रीमे थे। मीरा इसी के लिये मतवाली हुई थीं, और रसखान ने इसी के ऊपर अपने को निद्यावर कर दिया था। ताज भी उसी पर लुटी हुई दिखाई देती हैं।

ताज एक भक्त महिला थीं। वे जाति की मुसलमान थीं,। किन्तु चनका हृद्य जाति-पांति की सीमा से बहुत दूर था। उनकी जो छुळ कवितायें प्राप्त हो सकी हैं, उनसे यह पता चलता है, कि उनका हृद्य विशाल था, श्रीर उस विशाल हृद्य में ज्ञान की व्यापक भावनायें थीं। उन्हें कृष्ण में एक दूसरी ज्योति का दर्शन होता था। कृष्ण की बाँसुरी में उनके कान एक दूसरे ही प्रकार का स्वर सुनते थे। वे कृष्ण को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के रूप में संसार-सीमा पर खड़ा होकर जगत श्रीर जगत के मनुष्यों का कल्याण करता हुआ देखती थीं। इसीलिये वे कृष्ण श्रीर कृष्ण की बाँसुरी पर, रीम कर, श्रपना सर्वस्व निद्यावर करने के लिये तैयार रहती थीं। जाति, सांसारिक धर्म, कलमा, द्वरान सब कुळ । उन्हें इन समस्त वस्तुश्रों से कृष्ण बहुत ऊपर दिखाई देते थे।

ताज वैष्ण्व मतावलिम्बनी थीं, श्रीर वे ईश्वर के साकार कृप की उपासना करती थीं। किन्तु उनका कृष्ण साकार होते हुये भी निराकार था। उन्हें अपने साकार कृष्ण के स्वरूप में उस ज्योति का दर्शन होता था, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं था। ताज ने अपने एक किन्त में अपनी इस भक्ति का कुछ परिचय भी दिया है। यों तो सभी भक्त किन्त अपने साकार श्रीर सगुण उपास्य में 'निराकार' की ज्योति का दर्शन करते है, किन्तु ताज इस चेत्र में कुछ श्रीर भी आगे बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। वे एक मुसलमान महिला होकर जब कृष्ण के अपर

अपना सर्वस्व निछावर करती हुई दिखाई देती है, तब यह कहना ही पड़ता है, कि कृष्ण की सगुगा और साकार उपासना में उनका हृदय निगुण उपासना का आनन्द प्राप्त करता था।

ताज की किवता बहुत सीधी-सादी, किन्तु हृदय के भावों से गुंथी हुई है। न तो उसमे शब्दों का भण्डार है, और न भावों की गहराई, किन्तु सीधे-सादे शब्दों मे उसमे ताज के हृदय की विशालता अवश्य छिपी हुई है। ताज ने कृष्ण के प्रति जहां अपना प्रेम प्रगट किया है, वहां भक्ति के साथ ही साथ उनके हृदय की इदता है, और इस ह़दता का चित्र उन्होंने अपनी किवता मे बड़ी ही इदता के साथ चित्रित किया है। ताज की सीधी-सादी किवता की यही एक बहुत बड़ी विशेषता है। अपनी इस विशेषता की शिक्त से ताज की किवता सीधी-सादी होने पर भी मानव-हृदय को छूती हुई दिखाई देती है।

ताज कौन थो, कहाँ और कब उत्पन्न हुई, इनके माँ-बाप का क्या नाम था, यह तो अभी अन्धकार के गर्भ में है। किसी का कहना है, इनका जन्म सं०१६५२ में हुआ, और किसी का कथन है कि सं०१७०० के लगभग। हिन्दी में तो इनके सम्बन्ध में कोई पुस्तक मिलती नहीं, किन्तु गुजराती की एक पुस्तक के आधार पर इनका जन्म सम्वत् १७०० के लगभग माना जा सकता है। स्वर्गीय गोविन्द् गिल्ला भाई के निम्नांकित पत्र से ताज के जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है:—

"ताज नाम की एक मुसलमान सी-कवि करौली में हो गई

है। वह नहा-धोकर मन्दिर मे नित्य-प्रति भगवान का दर्शन करती थी, श्रीर इसके पश्चात् भोजन प्रहण करती थी। एक दिन वैष्णवों ने उसे विधर्मी समम कर मन्दिर में दर्शन करने से रोक दिया। इससे ताज उस दिन उपवास करके मन्दिर के र्त्रांगन मे ही बैठी रह गई श्रीर कृष्ण के नाम का जप करती रही। जब रात हुई, तब ठाकुर जी स्वय मनुष्य के रूप मे भोजन का थाल लेकर ताज के पास आये और कहने लगे तूने त्राज जरा सा भी प्रसाद नहीं खाया। ले अब इसे खा। कल प्रातः काल जब सब वैष्ण्व आवें, तब उनसे कहना कि तुम लोगों ने मुक्ते कल ठाकुर जी का प्रसाद और दशन का सीरव्य नहीं दिया, इससे आज रात को ठाकुर जी स्वयं मुक्ते प्रसाद दे गये हैं त्रौर तुम लोगों को संदेश कह गये हैं, कि ताज को परम वैष्णव सममो । इसके दर्शन और प्रसाद प्रहण करने में रकावट कभी मत डालो। नहीं तो ठाकुर जी तुम जोगों से नाराज हो जायँगे। प्रातः काल जब सब वैष्ण्व श्राये, तो ताज ने सारी बातें उनसे कह सुनाई। ताज के सामने भोजन का थाल रक्खा देख कर वे अत्यन्त चिंकत हुये। वे सभी वैष्णव ताज के पैर पर गिर पड़े श्रीर चमा-प्रार्थना करने लगे। तब से ताज प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके प्रसाद प्रहुश करने लगी। पहले ताज मन्दिर मे जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर आती थी, तब और दूसरे वैद्याव दर्शन करने जाते थे।" ''ताज कवि परम वैद्याव और महा भगवद् भक्त थी उन्हीं

ठाकुर जी की कृपा से यह किव हो गई। जब मै करौली गया था, तब अनेक वैद्यावों के मुख से मैंने यह बात सुनी थी। वहीं मैने इनकी अनेक कवितायें भी सुनी। उसी समय मैंने इनकी कितनी ही कवितायें लिख भी ली थीं। ताज की दो सौ किव-तायें मेरे हाथ की लिखी हुई मेरे निजी पुस्तकालय में हैं।"

ताज के जीवन के सम्बन्ध में बस इतना ही पता चलता है। किन्तु यह तो निश्चित् है कि वे कृष्ण-प्रेम मे दीवानी थीं, श्रीर इनकी सारी कविता कृष्ण-भक्ति के रंग में रँगी हुई है। इनके पदों की भाषा से पता चलता है, कि ये पंजाब प्रान्त की रहने वाली थीं। मथुरा के कविराज चौवे नवनीत का कथन है:—ताज एक मुसलमान को कवि थी, श्रीर पंजाब की रहने वाली थी। कृष्ण से प्रेम हो जाने पर कविता की श्रोर इनका च्यान हो गया था, कृष्ण के प्रेम में रँगी हुई ताज की कुछ कवितायें देखिये:—

## [ १ ]

सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी तुम,

दश्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं।
देव पूजा ठानी हों निवाज़ हूँ मुलानी तजे,

कलमा कुरान सारे गुन न गहूँगी मै।
स्थामला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये,

तेरे नेह दाग में निदाग है रहूँगी मैं।

नन्द के कुमार, कुरबान ताखी सूरत पर, हों तो तुरकानी हिन्दु आनी हैं रहूंगी मैं॥

[ 7 ]

कालिन्दी के तीर नीर-निकट कदम्ब कुंज,

मन कल्लु इच्छा कीनी सेज सरोजन की। श्रन्तर के यामी, कामी, कवँल के दल लेके,

रची सेज तहाँ शोभा कहा कहाँ तिनकी। तिहिं समैं 'ताज' प्रमु दम्पति मिले की छवि,

बरन सकत कोऊ नाही चाही छिनकी। राधे की चटक देखे, श्रॉखियाँ श्रटक रहीं,

मीन के। मटक नाहिं साजत वा दिन की ॥

## [ ३ ]

चैन नहीं मन में न मलीन सुनैन परे जल में न तई है। ताज कहै परयंक यों बाल ज्यों चंपकी माल विलाय गई है। नेकु विहाय न रैन कब्दू यह जान भयानक भारि भई है। भौन में भानु समान सुदीपक श्रंगन मे मनो श्रागि दई है।

# शेख

गोस्वामी तुलसीदास, मारा, श्रीर महात्मा सूरदास जी ने हिन्दी-जगत में काव्य की जो धारा बहाई थी, वह आगे चल कर सन्द पड़ गई। सन्द ही महीं पड़ गई, बल्कि कहना तो यह चाहिये, कि उसका एक प्रकार से बिलकुल रूप ही बदल गया। काव्य की दृष्टि से गोस्वामी , तुलसीदास श्रौर महातमा सूरदास जहाँ कल्पना के अनन्त जगत मे विचरते हुये दिखाई देते हैं, वहाँ चनके प्रयात् के कवि एक सीमा के भीतर ही दौड़ लगाकर रह जाते है। सूरदास और भीरा इत्यादि ने जिस नन्द्लाल को अपनी दारीनिक आँखों से देखकर व्यापक कल्पना की सृष्टि की थी, उन्हीं को पद्धात् के कवियों ने एक साधारण नायक का स्वरूप रान करके हिन्दी साहित्य में लाकर खड़ा कर दिया है। देव, विहारी, मतिराम, इत्यादि इसी प्रकार के कवि थे। इसमे सन्देह नहीं; कि कुष्ण कात्य के रचयिताश्रों मे इन कवियों की प्रमुखता है, और इसमे भी सन्देह नहीं कि इन्होंने अपने विषयो का प्रतिपादन बड़ी ही गहराई के साथ किया है, किन्तु साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं, कि इन्होंने कृष्ण और राधिका को एक साधारण नायक नायिका का स्वरूप प्रदान करके किवता के असीमित सिद्धान्तों को सीमा में बद्ध कर दिया। कृष्ण और राधिका को सामने रख कर इन महा-किवयों ने शृङ्कार रस की जो धारा वहाई, उसमे बहुत से किव बह गये, और यह धारा तब तक अविच्छिन्न गति से आगे बढ़ती गई, जब तक इन्हों की तरह का कोई ऐसा महाकिव हिन्दी मे नहीं उत्पन्न हुआ, जिसमें कि किवता की धारा को मोड़ देने की शिक्त हो।

उक्त महाकवियों ने शृङ्गार रस की जो धारा बहाई थी, उसी मं शेख भी बह गई थीं। शेख ने भी शृङ्गार रस को ही अपनी कविता का आधार-रस बनाया है। इन्होंने कृष्ण और राधिका को एक साधारण नायक नायिका की दृष्टि से देखा है, और इसी की दृष्टि से उनके वियोग और संमित्तन का चित्रण भी किया है। इनकी कविता में न पीड़ा है, न कसक है। न उल्लास है, न उन्माद है। इसीतिये इनकी कविता-कल्पना अधिक सीमित भी हो गई है। किन्तु यह शेख का दोष नहीं, वह तो कविता-कल्पना का सीमित युग ही था। बड़े बड़े महा-कवियों की कविता-कल्पना जब उस सीमित युग से आगे नहीं जा सकी, तब फिर शेख की बात हो प्या ?

शेख की अधिकांश किवताओं मे नायक नायिकाओं ही का वर्णन पाया जाता है। नायक नायिकाओं के वर्णन में शंख यदि

किसी से आगे नहीं, तो बहुत पीछे भी नही दिखाई देती। इनके की हृद्य ने कहीं-कहीं नायिकाओं के वर्णन में बड़े अनूठे चमत्कार का प्रदर्शन किया है। नायक नायिकाओं के प्रेम को जागृत करने के लिये शेख ने जिन डिक्तयों का आश्रय लिया है, वे सजीव होने के साथ ही साथ चमत्कार-पूर्ण भी हैं। भले ही शेख की किवता में सीमित कल्पना हो; किन्तु शेख में अपने हृद्गत भावों को किवता में प्रस्कृटित करने की सफल शिक्त अवश्य थी। शेख ने जहाँ जिसका वर्णन किया है, सफलता के साथ चमत्कारिक ढंग से किया है।

सम्बत् १७१२ के लगभग हिन्दी में आलम नाम के एक बहुत बड़े कांव हो गये हैं। शेख इन्हीं की खी थीं। विवाह के पूर्व दोनों विभिन्न धर्म के मानने वाले थे। आलम सनांख्य बाद्या थे, और शेख रेंगरेजिन थी। दोनों में प्रेम पैदा हो गया। आलम शेख पर विमुग्ध होकर के ही इस्लाम में दीचित हो गये। आलम और शेख के प्रेम का सूत्रपात कैसे, हुआ, इस सम्बन्ध में साहित्य के इतिहास में निम्नांकित घटना पाई जाती है:—

एक बार आलम ने शेख के पास अपनी पगड़ी रॅंगने के लिये भेजी। शेख ने जब पगड़ी खोली, तब इसमें इसे एक छोटा सा काराज मिला। कागज पर लिखा था:—

कनक छरी सीं कामिनी, काहे को किट छीन। आलम ने शेख के सौन्दर्थ पर विसुग्ध होकर यह पद

लिखा था, या नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्तु शेख ने इस अधूरे दोंहे को पूरा करके पगड़ी ही के द्वारा आलम के पास भेज दिया। शेख का इसकी पृति में बनाया हुआ दूसरा चरण इस प्रकार है:—

किट को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन।
आलम को जब यह पूर्ति मिली, तब वे बहुत प्रसन्न हुये;
और शेख पर फिदा हो गये। इतने फिदा हो गये, कि उसी के लिये मुसलमान हो गये। मुंशी देवी प्रसाद का कहना है, कि आलम ने दोहे का प्रथम चरण नहीं, बिक कविता के तीन चरण शेख के पास मेजे थे। मुंशी जी के कथनानुसार आलम के मेजे हुये तीन चरण इस प्रकार हैं:—

"प्रेम रॅंग पगे जगमगे जगे जामिनि के, जोबन की जोति जिंग जोर डमगत हैं। मदन के माते, मतवारे ऐसे घूमत हैं,

भूमत हैं मुकि मुक्ति संपि दघरत हैं। त्रालम सो नवल निकाई इन नैननि की,

पॉखुरी पदुम पै भँवर थिरकत हैं "

और शेख ने चौथे चरण की पृतिं इस प्रकार की थी: — "चाहत हैं, डड़िबे को देखत मयंक मुख,

जानत हैं रैनि ताते ताहि मैं रहत हैं।"

जो हो, शेख श्रालम की स्त्री थीं श्रीर उनकी कविता का

काव्य विषय श्रृङ्गार था। तीचे के कवित्तों में उनके श्रृङ्गार श्रीर नायक नायिका का वर्णन देखिये:—

[8]

कीनी चाहौ चाहिली नवोंड़ा एके बार तुम,

एक बार जाय तिहि इतु हरु दीजिये।

'सेख' कहै आवन सुहेल सेज आवे लाल,

सीखत सिखैगी मेरी साख सुनि लीजिये।

श्रावन को नाम सुनि सावन किये है नैन,

श्रावन कहै सुकैसे श्राइ जाइ झीजिये।

वरबस बस करिबे को मेरो बस नाहिं,

ऐसी बैस कही कान्ह कैसे बस कीजिये॥

[२]

सुनि चित चाहै जाकी किंकिनी की मनकार,

करत कलासी सोइ गति जु बिदेह की।

'सेख' भनि श्राजु है सुफेरि नहिं काल्ह जैसी,

निकसी है राधे की निकाई निधि नेह की।

फूल की सी आभा सब सोभा लै सकेलि धरी,

फूलि ऐहै लाल भूलि जैहै सुधि गेइ की।

कोटि कवि पचै, तक बरिन न पावै फवि,

बेसरि उतारे छवि बेसरि के बेह की ॥

जागन दे जोन्ह सीरी लागन दे रात जैसे,

जाव सारी सेत मं संघात की न जाति है।

अथये की भीर परी साथ की जै मोसी नारि, श्रातुरो न होइ यह चातुरी की खानि है। घूँघट ते 'सेख' मुख जोति न घटैगी छिनु, क्कीनों पट न्यारिये मत्तक पहिचानि है। तू तौ जाने छानी पै न छानी या रहेगी बीर, छानी छवि नैनन की काको लोह छानि है।

[8]

नेह सो निहारि नाहु नेकु श्रागे कीने बाहु, छांहियों छुवत नारि नाहियों करति है। श्रीतम के पानि पेलि आपनी सुजै सकेलि, धरिक सकुचि हियौ गाढौ के घरित है। 'सेख' कहि त्राघे बैना बोलि कर नाचे नैना, हा हा करि मोहन के मनहिं हरति है। केलि के अरम्भ खिन खेल के बढ़ायबे को, प्रोढ़ा जो प्रवीन सो नवोढ़ा हु ढरित है!

# रसिक विहारी

• रसिक बिहारी साधारण कोटि 'की कवियित्री थीं। इनकी किवता का 'प्रमुख विषय' शृंझार है। इन्होंने भी अपने सम-कालीन कवियों की तरह शृंगार ही का वर्षन किया है। नायक नायिका के रूप में जहाँ इन्होंने राधा-कृष्ण का चित्रण किया है वहाँ भी एक साधारण ही कोटि की भावना के दर्शन होते हैं। मीरा और ताज की तरह इनकी कविता में भिक्त-भावना तो नहीं है, किन्तु इन्होंने राधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम का अच्छा वर्णन किया है, और उस वर्णन में शृङ्गार की ही विशेष प्रधानता है।

रसिक विहारी का वास्तविक नाम 'बनी ठनी जी' था।
ये महाराज नागरीदास जी की शिष्या थीं। महाराज
नागरीदास जी अठारहवीं शताब्दी में हिन्दी के एक भक्त कि
हो गये हैं। नागरीदास जी से ही इन्होंने किवता करनी सीखी
थी। ये भक्त थीं, किन्तु आश्चर्य है, कि इनकी किवता में भक्ति
का पुट नहीं है। इनकी भक्ति-भावना में भी श्रृङ्गार का ही पुट है।

कहीं कहीं शृङ्गार-वर्णन श्रधिक दृद्य स्पर्शी और मधुर है। नीचे की कविताओं से इनकी काब्य-कल्पना का उक्त परिचय प्राप्त की जिए:—

#### [ 8 ]

धीरे भूलो री राघा प्यारी जी।

नवल रंगीली सबै फुलावत गावत सिखयाँ सारी जी। फरहरात अंचल चल चचल लाज न जात सँभारी जी। कुंजन श्रोट दुरे लिख देखत प्रीतम रसिक विहारी जी।

#### [ ? ]

कुं ज'पघारो रंग-भरी रैन।

रंग मरी दुलहिन रॅंग मरे विया श्याम सुन्दर सुख दैन। रंग मरी सेज रची जहाँ सुन्दर रंग मर्थो छलहत मैन॥ रिसक विहारी प्यारी मिलि दोड करो रंग सुख-चैन॥

#### [ ]

रत नारी हो प्यारी ऋँखड़ियाँ।

प्रेम छकी रस-बस अलसाणी जाणि कमल की पांखड़ियाँ। सुन्दर रूप लुभाई गति मति हों गई ब्यूं मधु माखड़ियाँ। रसिक विहारी वारी प्यारी कौन बसी निसि काँखड़िया।

#### [8]

ये बाँसुरिया वारे ऐसो जिन बतरायरे। यों बोलिये, अरे घर बसे लाजिन दिब गई हायरे। हीं धाई या गैलहिं सों रे नैन चल्यों धों जायरे। रसिक विहारी नॉव पायके क्यों इतनो इतरायरे।

[4]

कैसे जल लाऊ मै पनघट जाऊँ।

होरी खेलत नन्द लाड़िलो क्यों कर निवहन पाऊं। वे तो निलज फाग मदमाते हों कुल-वधू कहाऊं। जो छुवें श्रंचल रिसक विहारी धरती फार समाऊं।

[ 8 ]

होरी होरी कहि बोले सब ब्रज की नारि।

नन्द गाँव बरसानो हिति मिति गावत इत उत रस की गारि उड़त गुलाल अरुण भयो अन्बर चलत रंग पिचकारि कि घारि। रसिक विद्वारी भानु-दुलारी नायक संग खेलें खेलवारि।

# सहजोबाई

भक्ति-आकाश पर चमकने वाले तारों में सहजो भी एक वह प्रकाशवान ज्योति है जिसे भक्त लोग वड़े प्यार से देखा करते हैं। भारतवर्ष में ऐसा कोई भी साधु-सन्त न होगा, जो सहजो के नाम को न जानता हो, और जिसके ओठों पर सहजो के विरचित पद बार-बार न आते हों। ईश्वर-प्रेम का प्याला पीकर अनेक साधकों ने अपने भक्ति-आदर्श से संसार को चमस्कृत कर दिया है, किन्तु सहजो के वैराग्य में कुछ दूसरा ही स्वाद मिलता है। सहजो वैराग्य में समाविष्ट सी हो गई हैं। इस प्रकार समाविष्ट हो गई हैं, कि इनमे और वैराग्य में कुछ विशेष अन्तर ही नहीं ज्ञात होता। इनकी यह संलग्नता और इनकी यह आत्म विस्मृति उनके पदों और वानियों में भी स्पष्ट हिट-गोचर होती है। वे जहाँ प्रेम, वियोग और वैराग्य का चित्रण करती है, वहाँ ऐसा ज्ञात होता है, कि इन बानियों के भीतर से स्वयं सहजो वाई ही बोल रही हैं। देखिए:—

प्रेम दिवाने जो भयो, नेम घरम गयो खोय। सहजो नर नारी हँसै, वा मन श्रानँद होय॥

सहजो की भक्ति बड़ी कँ ची थी। उन्होंने ईश्वर-प्रेम का वह आन्तरिक पहल् अपनी आँखों से देख लिखा था, जिसे देखने के पश्चात् और कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। उनकी यह पूर्णता उनके पदों से भली भाँति प्रगट हो रही है। सहजो के पदों में साकार और निराकार, दोनो प्रकार की उपासनाओं का महत्व है। इन दोनों प्रकार की उपासनाओं के अतिरिक्त सहजो ने एक और भी भक्ति-प्रथा चलाई है, और उनकी वह भक्ति-प्रथा है गुरू की उपासना। यद्यपि सहजो के पूर्ववर्ती कुछ भक्त कियों ने भी बार बार 'सत गुरु' और 'गुरु महिमा' का नाम लिया है, किन्तु किसी ने डंके की चोट पर यह नहीं कहा कि:—

> गुरु बिन मारग न चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान। गुरु बिन सहजो धुन्ध है, गुरु बिन पूरी हान॥

इसी लिए सहजोगाई अपने गुरु चरग्रदास जी को ईरवर के तुल्य सममती थीं। उनकी उपासना, उनकी आराधना सब इस ईरवर के रूप में अपने गुरु के लिए थी। सहजोगाई ने अपने पदों में गुंद महिमा को ही विशेष महत्व प्रदान किया है। उनकी धारगा थी कि संसार में गुरु ही सब कुछ है। सच्चे गुरु के अभाव में न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और न भक्ति की सीधी राह ही मिल सकती है। सहजोगाई अपने गुरु चरग्र दास जी की महिमा प्रगट करती हुई कहती हैं:—

#### [ 8 ]

सखी री श्राज जनमें लीला-घारी।
तिमिर भजैगो, भक्ति खिड़ेगी, पारायन नर नारी।
दरसन करते श्रानँद उपजै, नाम लिये श्रघ नासे।
चरचा में सन्देह न रहसी, खुलि है प्रवल प्रगासे।
बहुतक जीव ठि मनो पे हैं श्रावागमन न होई।
जम के दण्ड दहन पावक की तिन कूँ मूल निकोई।।
होइ है जोगी प्रेमी झानी, ब्रह्म रूप है जाई।
चरण दास परमारथ कारन गावै सहजो बाई।।

#### [ २ ]

सखी री श्राज जनम लियो सुख दाई।

हूसर कुल मे प्रगट हुए हैं, बाजत श्रनँद बधाई।

भादों सुदी तीज दिन मंगल सात घड़ी दिन श्राये।

सम्बत् सत्रह साठ हुए तब सुभ समयो सब पाये।

जै जै कार भयो मधि गाऊँ मात पिता मुख देखी।

जानत नाहि न कौन पुरुष है, श्राये हैं नर मेली।।

सग चलावन श्रगम पन्य कूँ, सूरज भक्ति उद्य को।

श्राप गुपाल साध तन घार्यो, निहचै मों मन ऐसो।।

गुरु शुकदेव नाँव घरि दीन्हों, चरन दास उपकारी।

सहजो बाई तन मन बारे, नमो नमो बलिहारी।।

यह है सहजो बाई की गुरु भक्ति श्रोर उनकी गुरु महिमां

ये श्रपनी गुरु-भक्ति ही की माँका से ईरवर का दर्शन करतो थीं।

एक श्रोर ये ईश्वर के रूप में गुरु की साकार उपासना करती हैं श्रीर दूसरी श्रोर निगुंग राग भी श्रतापती हैं। मीरा की भाँति, इनका भी निगुंग वाद श्राधक उच्च श्रीर ज्यापक है। नीचे की पंक्तियों में इनके निगुंगवाद के। देखिये:—

> नाम नहीं श्रो नाम सब, रूप नहीं सब रूप। सहजो सब कब्बु, श्रद्ध है, हिर परगट हरी रूप॥ है श्रवण्ड न्यापक सकत, सहज रहा भर पूर। झानी पावै निकट ही, मूरख जाने दूर॥

सहजोबाई का जन्म कब हुन्ना, न्नौर ये कब मरीं, इस
सम्बन्ध में कुछ विशेष पता नहीं चलता। कुछ लोगों का त्रमुमान है, कि इनका जन्म सम्बत् १८०० के लगमग हुन्ना होगा।
जिस प्रकार इनके जन्म-मृत्यु के सम्बन्ध में त्रभी तक कुछ
विशेष पता नहीं चल सका, उसी। प्रकार इनके जीवन की
समस्त घटनाये भी लुप्त प्राय हैं। केवल इतना ही पता चलता
है, कि ये राजपुताने के एक प्रसिद्ध दूसर कुल में उत्पन्न हुई थीं।
इनके माता-पिता का क्या नाम था, न्नौर ये किस परिस्थिति में
पाली पोसी गईं, इसका भी पता नहीं चलता। इनके पढ़ों से
इतना न्नवश्य प्रगट होता है कि जीवन के प्रारंभिक काल में ही
इनके हृदय में वैराग्य की ज्योति जागृत हो उठी थी न्नौर वह
इस भाँति बढ़ी, कि इन्होंने न्नपना विवाह तक न किया न्नौर
घर से निकल कर महात्मा चरणदास जी के पास चली, गईं।

चरणदास जी इनके गुरु थे, 'श्रीर ये उन्हें ईश्वर के तुल्य सममती थीं।

सहजोबाई के निम्नांकित पदों मे उनकी गुरु मांक, वैराग्ध और ईश्वर-प्रेम-भावना को देखिये:—-

#### [ 1]

राम तज्रूँ पैगुरु न विसारूँ, गुरु के सम हिर कूँ न निहारूँ ॥
हिर ने जन्म दियो जग माहीं। गुरु ने स्नावा गमन खुटाहीं॥
हिर ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुटाय खनाथा॥
हिर ने रोग भोग सरमायो। गुरु जोगी किर सबै छुटायो॥
हिर ने कर्म मर्म भरमायो। गुरु ने खातम रूप लखायो॥
फिरि हिर वंध मुक्ति गित लाय। गुरु ने सब ही मर्म मिटाये॥
चरन दास पर तन-मन वारूँ। गुरु न तज्रूँ हिर को तिल डारूँ॥

## [ २ ]

'सहजो' कारज जगत के, गुरु जिन पूरे नाहिं। हरि तो गुरु जिन क्या मिलें, समम देख मन माहि॥ परमेसर सूँ गुरु जड़े, गावत वेद पुरान। 'सहजो' हरि घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान॥ 'सहजो' यह मन सिलगता, काम-क्रोध की आग। भली भयो गुरु ने दिया, सील क्रिमा की वाग॥ ज्ञान दीप सत गुरु दियो, राख्यों काया कोट। साजन विस दुर्जन भजे, 'निकसि गई सब खोट॥' 'सहजो' गुरु दीपक दियो, रोम रोम डिजयार। वीन लोक द्रष्टा भयो, मिट्यो भरम श्रॅंघियार॥ चिऊँटी जहाँ न चिंद्र सके, सरसों न ठहराय। सहजो कूँ वा देश में, सत गुरु दई बसाय॥

#### [ 3 ]

'अचरज जीवन जगत मे, मिरबो साँचो जान ।
'सहजो' अवसर जात है, हिर सूँ ना पहिचान ॥
मन बिद्धरन यों होइगो, ज्यों तरुवर सूँ पात ।
'सहजो' काथा प्रान यों, मुख से ती ज्यो बात ॥
यह मिन्दर यह नारि है, यह धन यह सन्तान ।
तेरो न 'सहजो' कहै, काहे करत गुमान ॥
स्वास म्वजानो जातु है, ताकी सोधी नाहिं।
'सहजो' त्वीं का रह्यो, कर हिसाब घर माहिं॥
'सहजो' नौवत स्वास की, बाजत है दिन-रैन ।
मूरख सोवत है महा, चेतन कूँ निहं चैन ॥
आगो भये सो जा चुके, तू भी रहै न कोय।
'सहजो' पर कूँ क्या मुरै, अपना ही कूँ रोय॥

#### [8]

नया पुराना होय ना, घुन निह लागे जासु। सहजो, मारा न 'मरे, भय निहं ज्यापे तासु॥ सहजो जपजे न मरे, सद बासी निहं होय। रात दिवस तामें नहीं, सीत जरन निहं सीय॥

ताके रूप अनन्त हैं, जाके नाम, अनेक।
ताके कौतुक बहुत हैं, सहजो नाना भेष।।
आग जलाय सके नहीं, सस्तर सके न काटि,।
धूप सुखाय सके नहीं, पवन सके निह आटि।।
आदि अन्त ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि माहिं।
वार पार निहं सहजिया, लघू दीघं भी नाहिं।।
परलय में आवे नहीं, उतपित होय न फेर।
बहा अनादि सहजिया, घने हिराने हर।।
रूप नाम गुन सुं रहित, पाँच तत्त सुँदूर।
चरन दास गुरु ने कही, सहजो छिमा हजूर।।

[4]

बाबा काया नगर बसावी।

ज्ञान दृष्टि सूँ घट मे देखी, सुरित निरित ली लावी ॥
पाँच मारि मन बस कर श्रपने, तीनों ताप नसावी ॥
सत सन्तोष गहै दृढ़ सेती, दुर्जन मारि भजावी ॥
सील छिमा धीरज कूँ धारी, श्रनहद बंब बजावी ॥
पाप बानिया रहन न दीजे, धरम सजार लगावी ॥
सुवस बास हो वै जब नगरी, बैरी रहै न कोई ॥
चरन दास गुरु श्रमल बनायो, सहजो संमलो सोई ॥

[ 8 ]

'सहजो, जा घट नाम है, सो घट मंगल कृप। राम विना धिककार है, सुन्दर धनवँत भूप॥ क्र क्यों भूसत फिरै, तामस मिलवाँ बोल । घर बाहर पुर रूप है, बुधि रहें डावाँ डोल ॥ तीच लोभ जा घट बसें, भूठ कपट सूँ काम । बौरायो चहुँ दिसि फिरै, 'सहजो' कारन दाम ॥ मोह मिरग काया बसें. कैसे डबरें खेत । जो बोवे सोई चरें, लगें न हिर सूं हेत ॥ भक्त हेत हिर श्राइया, पिरथी भार उतारि । साधन की इच्छा करीं, पापी डारे मारि ॥ जोगी पावे जोग सूँ, ज्ञानी लहें विचार । 'सहजो' पावे भिक्त सूँ, जोग-प्रेम आधार ॥

# दयावाई

सहजोवाई की तरह द्याबाई का भी खी भक्त कवियों में अमुख स्थान है। सहजो की कविता का स्रोत जिस स्थान से फूटा है, वहीं से द्याबाई की भी कविता का स्रोत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों की कविता का उद्गम स्थल एक ही है, और वह है, ससार से विरक्त होकर गुरू के चरणों का भ्यान। द्याबाई भी उन्हीं महात्मा चरणदास जी की शिष्या थीं, जिनकी सहजो बाई थीं। सहजोबाई और द्याबाई दोनों की कविता का एक ही आदर्श है, और दोनों की कविता बहुत कम अन्तर के साथ भक्ति-संसार में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है।

दयावाई की वानियों, पदों और दोहों का अध्ययन करने से यह पता चलता है, कि उनके हृदय में सांसारिक मनोभाओं की पर्याप्त चोट लगी थी। उनके हृदय में अधिक पीड़ा थी, और वह पीड़ा थी, ईश्वर-प्रेम की। ईश्वर-प्रेम ने उनके हृदय के तार-तार को मन मना दिया था, और वे उसी की मन मनाहट को लेकर स्थान-स्थान पर ज्याकुलता के राग अलापती थीं। वे ईरवर प्रम और उसकी पीडा में इतनी डूबी हुई दिखाई देती हैं, कि उन्हें उसके आगे ससार की क्या, अपना भी ध्यान नहीं है। उन्होंने अपनी इस आत्म-विस्मृति का निम्नांकित पंक्तियों में अच्छा चित्रण किया है:—

> द्या प्रेम प्रगट्यो तिन्है, तन की तिन न सभार। हरि रस में माते फिरें गृह वन कौन विचार॥ गंथ प्रेम को अटपटो, कोई न जानत वीर। कै मन जानत आपनो, कै कागि जेहि पीर॥

यह द्याबाई की एक अपनी अनुभूति है, और इसी अनुभूति को उन्होंने एक आदर्श के रूप में संसार में उपस्थित कर दिया है। और नास्तव में वह आदर्श बन भी गई है। आद्श बन गई है इस लिये, कि वह सक्की अनुभूति है, ज्ञान-सीमा के सिलकट की भावना है। वास्तव में जिनके हृद्य में ईश्वर के प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती है, और जो हिर-प्रेम का आसव ओठों से लगा लेते हैं, उन्हें समस्त संसार अधिक तुक्छ सा दिखाई देने लगता है। नश्वर और नगयय संसार में उन्हें यदि किसी की सत्ता दिखाई देती है, तो अपने प्रियतम की, अपने आराध्य देव की। वे नश्वर जगत से मुह मोड़ कर उसी की गीत गाते हैं, और उसी में मिल जाने का प्रयत्न करते हैं। यही तो वह प्रयत्न था, जिसने मीरा और सहजो को पागल बना दिया था।

द्याबाई मे ईश्वर के प्रति जहाँ अनन्य प्रोम है वहाँ संसार के प्रति अधिक विराग भी है। यों तो ईश्वर-प्रोमियों का ससार से विरक्त होना एक स्वामाविक सी बात है। किन्तु द्याबाई के वैराग्य में एक दार्शनिक भावना है, श्रीर वह इसी लिए अधिक सम्मान की वस्तु है। वे संसार से विरक्त बन कर गाते गाते अधिक दार्शनिक हो उठी हैं, श्रीर निगु मा वाद के सिलकट खड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनके हृदय में झान की अपूर्व ज्योति है, श्रीर चन्होंने उसी ज्योति से संसार के बाहर का भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे स्वयं कहती हैं:—

झान रूप को भयो प्रकास।

भयो अविधा तम को नास॥

सूम पर्यो निज रूप अभेद।

सहजै मिट्यो जीव को खेद॥

जीव-अद्म अन्तर निहं कोय।

एकै रूप सर्व घट सोय॥

जगत विवर्त सूँ न्यारा जान।

परम अद्भेत रूप निर्वान॥

विमत रूप व्यापक सब ठाई।

अरध, उरध महँ रहत गुसाई।॥

महा सुद्ध साच्छी चिद् रूप।

परमातम प्रसु परम अनूप॥

## निराकार निरगुन निरवासी।

ग्रादि निरंजन श्रज श्रवनासी ॥

कितना असीमित मिक्त-ज्ञान है। द्याबाई की यह उक्त कितना ही इस बात को प्रमाणित करती है, कि उन्होंने जगत और जगत की नश्वरता मे 'अमर' रूप होकर रहने वाले ईश्वर के तत्त्व को भली भाँति समक लिया था। किन्तु द्या-वाई की तरह सभी के हृद्य मे तो ज्ञान-ज्योति होती नहीं। फिर वे किस प्रकार संसार के कष्टों से विमुक्त होकर 'अमरच्व' को प्राप्त कर सकते हैं। द्याबाई ऐसे मनुष्यों के लिये मार्ग भी बताती हैं, और कहती हैं, कि संसार में साधु और गुरु की सेवा ही सब कुछ है। साधु और गुरु की सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और मनुष्य सांसारिक कष्टों से विमुक्त हो सकता है। निम्नांकित पंक्तियों में देखिये, वे क्या कह रहीं हैं:— '

साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुरान ।
मेटें दुविधा जीव की, सब का करें कल्यान ॥
कित केवल संसार में, और न कोच उपाय ।
साध संग हरि नाम बिनु, मन की तपन न जाय॥
सतगुरु सम कोच है नहीं, या जग में दातार ।
देत दान उपदेश सों, करें जीव भव पार ॥
गुरू किरपा बिन होत नहिं, भिक्त भाव विस्तार ।
जोग जज्ञ जप तप 'द्या' केवल ब्रह्म विचार ॥

दयाबाई का जन्म मेवाङ के डेहरा नामक स्थान में हुआ था। ये सहजो की गुरू बहन श्रीर महात्मा चरणदास जी की स्वजातीया थीं। चरणदास जी का जन्म भी इसी गाँव में हुआ था। द्याबाई के जन्म संवत् के सम्बन्ध मे लोगों के तरह-तरह के अनुमान हैं। किसी का कहना है, इनका जन्म संवत् १७५० में हुआ, श्रीर किसी का कथन है, कि संवत् १७५५ में। कोई कोई दोनों सम्वतों के बीच के किसी सम्बत को इनका जन्म संवत् बताते है। खोज से यह पता चला है, कि इनका जन्म संवत् १७४० के श्रास-पास हुआ होगा। इनके गुरू के नाम की छोड़ कर इनके श्रौर किसी सम्बन्धी का पता नहीं चलता। ये महात्मा चरण्हास जी ही के साथ साथ रहा करती थीं, और उन्हीं के सतसंग से इनके हृद्य मे वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ। एक गुजराती के लेखक ने इनके सम्बन्ध में लिखते हुये लिखा है:- "द्याबाई को वाल्यावस्था से ही हरि-प्रेम का चस्का लग-नया था। गाँव मे जहाँ कहीं हरि-कीर्तन होता, जहाँ कहीं साधु-सन्तों की मण्डली श्राती, ये तुरन्त वहाँ पहुँच जाबा करतीं और बड़े प्रेम से उनकी बातें सुना करती थीं। इसी भाति धीरे-धीरे इनके हृद्य में भक्ति और वैराग्य की जड़ प्रवत हो डठी, श्रीर ये श्रपने गाँव को छोड़ कर चरणदास जी के साथ दिल्ली मे जाकर रहने लगीं।" जो हो, किन्तु यह तो निविवाद है, कि चरणदास जी उनके गुरू थे, और ये उनके साथ साथ दिल्ली मे रहती थीं। इनके बनाये हुये एक प्रन्ध

का भा पता चलता है। उसका नाम है, दया-बोध दयाबाई ने सम्बत् १८१८ में इसका निर्माण किया। इन्होंने स्वयं इस प्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा है:—

सम्बत् ठारा सै समै, पुनि ठारा गये बीति। वैत सुदी तिथि सातवीं, भयो प्रन्थ सुभ रीति॥

प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इनके नाम से एक और पुस्तक प्रकाशित की है। उस पुस्तक का नाम है, 'विनय मालिका। किन्तु द्याबोध और विनय मालिका के पदों मे अधिक अन्तर है। 'द्या-बोध' में दया बाई ने अपने नाम की छाप 'द्या' और 'द्या कुँ वरि' रक्खा है, किन्तु उसमे 'द्यादास' एक दूसरा ही नाम मिलता है। सम्भव हो, विनय मालिका मे द्याबाई के भी कुछ पद हों, किन्तु अधिकांश पद द्यादास नामक किसी दूसरे भक्त साधु के प्रतीत होते हैं।

निम्नांकित कविताओं से द्या बाई की भक्ति-वैराग्य और प्रोम का परिचय प्राप्त कीजिये:—

### [ 8 ]

'द्या कुवरि' या जक्त मे, नहीं रह्यो फिर कोय। जैसे वास सराय की, तैसो यह जग होय॥ जैसो मोती श्रोंस को, तैसो यह संसार। बिनिस जाय छिन एक मे, 'द्या' प्रभू उर धार॥ तात मात तुम्हरे गये, तुम भी भये तयार। श्राज काल्ह मे तुम चलो, द्या होहु हुसियार॥

#### [ २ ]

गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहि होवै। गुरु बितु चौरासी मन जोवै।। गुरु बिनु राम भक्ति नहि जागै। गुरु बिनु असुभ कर्म नहिं त्यागै ॥ गुरु ही दीन दयाल गोसाईं। गुरु सरने जो कोई जाई॥ पलटे करे काग सुं हंसा। मन को मेटत है सब संसा।। गुरु हैं सागर कुपा निधाना। गुरु हैं ब्रह्म रूप भगवाना।। हानि लाभ दोड सम करि जानै। हुदै प्रन्थ नीकी विधि मानै॥ दै उपदेश करें भ्रम नासा। द्या देत सुख सागर बासा ॥ गुरु को ऋहि निशि ध्यान जो करिये। विधिवत सेवा में ऋनुसरिये॥ तन मन सूं आज्ञा मे रहिये। गुरु श्राज्ञा बिन कक्कून करिये॥ [ 3 ]

हरि रस माते जे रहें, तिनको मनो श्रगाध। त्रिभुवनकी सम्पति दया, तृन सम जानत साध।।

हैंसि गावत रोवत उठत, गिरि गिरि परत अधीर।
पै हिर रस चस को 'द्या', सहै कठिन तन पीर।।
विरह विथा सूँ हूँ विकल, दरसन कारन पीव।
'द्या' द्या की लहर कर, क्यों तल फावो जीव।।
प्रेम-पुंज प्रगटै जहाँ, तहाँ प्रगट हिर होय।
'द्या' द्या करि देत है, श्री हार द्रशन सोय।।

#### [8]

साध साध -सब कोड कहै, दुर्त्तभ साधू सेव। जब संगति है साध की, तब पावे सब भेव।। साधू विरत्ता जक्त में हर्ष सोक ते हीन। कहत सुनत कूँ बहुत है, जन जग आगे दीन।। साध संग जग में बड़ो, जो करि जाने कोय। आधो छिन सत संग को, कत्तमष डारे खाय।। कोटि तक्त व्रत नेम तिथि, साध सग में होय। थियम व्याधि सब मिटत है, सान्ति रूप सुख जोय।।

#### [4]

मनसा बाचा करि दया, गुरु चरनों चित लाव। जग समुद्र के तरन कूँ, नाहिन श्रान स्पाय।। जो गुरु कूँ वन्दन, करैं, दया प्रीति के भाव। श्रानँद मगन सदा रहै, निर विधि ताप नसाव।। नित प्रति वन्दन कीजिये, गुरु कूँ सीस नवाय । द्या सुखी कर देत है, हिर स्वरूप दर साय ॥ या जग में कोड है नहीं, गुरु सम दीन दयाल । सरना गत कूँ जानि कै, भले करें प्रति पाल ॥



# सुन्दरकुंवरि बाई

मुन्दर कुंबरि बाई कृष्ण-काव्य के रचयिताओं मे श्रमना एक साधारण स्थान रखती हैं। इन्होंने कृष्ण श्रीर राधिका के ऊपर अपनी श्रधिकांश कवितायें जिखी हैं, श्रीर उनमें शृङ्गार की भावना है। शृङ्गार का वर्णन भी बहुत ही साधारण सा है। कहीं-कहीं नायक-नायिकाओं का चित्रण चमत्कार-पूर्ण हो गया है। यह सब होते हुए भी यह कहना पड़ता है, कि बाई जी ने काक्य-रचना की श्रच्छी प्रतिमा पाई थी। झन्दों के भीतर प्रतिभा की क्योति मज़मलाती हुई भी दिखाई देती है। किन्तु किन्हीं कारणों वश उसका विकास न हो सका और वह अपनी एक चमक दिखा करके ही बुम गई।

बाई जी का जन्म संवत् १७९१ मे दिल्ली मे हुआ था। इनके पिता का नाम राजसिंह था। राजसिंह जी रूपन्गर और कृष्णगढ़ के अधिपति थे। बाई जी का विवाह राघवगढ़ के उत्तराधिकारी बलदेवसिंह जी के साथ हुआ था। बाई जी मे बाल्यावस्था से ही कविता के लिए लगन थी। अपनी लगन ही

के कारण इन्होंने प्रतिकृत परिस्थितियों मे काव्य प्रन्थों की रचना की है। प्रतिकृत परिस्थितियाँ इस ित्ये, कि इनके पित देव का जीवन बहुत दिनों तक शत्रुष्ठों के साथ आक्रमणों के कारण अधिक अस्त-व्यस्त-सारहा है। यदि बाई जी को अनुकृत परिस्थितियाँ प्राप्त होतीं तो इसमें सन्देह नहीं कि इनकी प्रतिभा का अधिक विकास होता और आज यहाँ हमे इनके सम्बन्ध मे कुछ दूसरे ही शब्द तिस्वने पड़ते।

वाई जी ने कई पुस्तकों की रचना भी की है। इनकी पुस्तकों के नाम ये है:—(१)।रस पुज (२) गोपी महात्म्य, (३) प्रेम सम्पुट, (४) भावना प्रकाश, (५) नेह-विधि रचना, (६) संकेत युगुल (७) रग भर, (८) राम रहस्य, (९) बृन्दावन गोपी महात्म्य, (१०) सार-सप्रह। इतनी पुस्तकों का निर्माण ही इस बात को प्रमाणित करता है, कि बाई जी ने अच्छी प्रतिज्ञा भाई थी। उनकी इस प्रतिभा को उनकी रचित निम्नांकित कविताओं में भी देखिये:—

#### [ 8 ]

मेरो प्रान-सजीवन रावा।

कब तो बदन सुघाघर दरसै यों श्रॅं खियन हरें वाघा ॥
ठमिक ठमिक लिरकों ही चालन श्राव सामुहे मेरे ।
रस के वचन पियूष पोष के कर गिह बैठहु मेरे ॥
रहिस रंग की मरी हमंगित ले चल सङ्ग लगाय।
निमृत नवल निक्ठंज विनोदन विलसत सुख-दरसाय॥

रंग महत्त संकेत जुगत के टहितान करत सहेती। आज्ञा लहीं रही तहँ तट पर बोतत प्रेम पहेली॥ मन-मंजरी जु कीन्हों किंकर श्रपनावहु किन वेग॥ सुन्दर कुवरि स्वामिनी राधा हित की हरीं चदेग॥

## [ २ ]

कहत श्याम मेरे नहीं तुम विन कोऊ आन । प्रानहु है प्यारी प्रिया काहि करत हो भान ॥ काहि करत हो मान चलहु पिय सङ्ग विहारो । राधा राधा मंत्र नाम वे रटत निहारो ॥ नायक नन्द कुमार सकल सुभ गुन के सागर। तिन सो मान निवार बहुत बिनवत सुनि नागर॥

#### [ + ]

श्री वृषभातु-मुता मन-मोहन जीवन शान श्रधार पियारी। चन्द्र मुखी सुनि हारन श्रातुर चातुर चित्र चकोर बिहारी॥ जा पद-पंकज के श्राल लोचन श्याम के लोभित सोभित भारी। हों बलि हारी सदा पग पै नव नेह नवेली सदा मतवारी॥

-----

# प्रतापकुंवरि बाई

प्रतापकुंवरि बाई मे ज्ञान श्रीर वैराग्य की उच्च भावनायें है। श्राध्यात्मिक जगत की सूदम विवेचना के साथ साथ जगत की नश्वरता का चित्र भी इन्होंने अच्छा खींचा है। सत्य, श्रीर असत्य, नश्वरता और अमरता, दोनों का इनका एक साथ चित्रण अत्यन्त सराहनीय है। ऋपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर इन्होंने उन दिनों जोघपुर मे भक्ति का डंका पीट दिया था। यद्यपि ये भीरा की भाँति विरागिनी बन कर जगलों में न भटकीं, तथापि इनके हृद्य मे मीरा से कम वैराग्य न था। ये अपने गाईस्थ जीवन की माँकी से ही वैराग्य के सूदम तत्वों को मली मॉति परखतीं और श्रपने श्राराध्यदेव मे मिल जाने का प्रयत्न करती थीं। इनकी खपासना मीरा के 'साकार' श्रौर 'निराकार' की भाँति किसी श्रदृश्य लोक मे न जा सकी थी। इनका प्रियतम, इनका आराध्यदेव इनके गाईस्थ जीवन ही में विद्यमान था। ये उसी की पूजा करतीं, श्रीर उसी से जगत की नश्वरता का पाठ पढ़ती थीं। यों तो मर्यादा पुरुषोत्तम

श्रीरामचन्द्र जी इनके श्राराध्यदेव थे, किन्तु ये उनका दर्शन श्रपने सांसारिक पति में ही करती थीं। देखिये, वे स्वयं कहती है:—

पति समान नहीं दूजा देवा।
ताते पति की कीजै सेवा।।
पति परमातम एक समाना।
गावें सब ही वेद-पुराना।।
धरम श्रनक कहें जग माही।
तिय के पतित्रत सम कक्क नाहीं।।

सांसारिक पित में श्रखण्ड ज्योति का दर्शन करने के साथ ही साथ इनके हृदय में संसार के प्रति विराग भा श्रधिक था। इन्होंने श्रपने उस विरागी हृदय को निम्नांकित पंक्तियों में बड़े श्रच्छे ढग से प्रगट किया है:—

होरि या रंग खेलन आश्री।

इला पिंगला सुख मिए नारी ता सँग खेल खिलाओ। सुरत पिचकारी चलाओ।

काँचो रंग जगत को छाँड़ो, साँचो रंग लगाओ । बाहर भूल कवौं मत जावा, काया-नगर बसाओ ।। तबै निरभै पद पाछो।

पाँचौ उत्तर घरे घर भीतर अनहद नाद बजाओ। सब बकवाद दूर तज दीजै, ज्ञान-गीत नित गाओ।। पिया के मन तब ही भाओ। तीन ताप तीन गुण त्यागो, ससा सोक नसाम्रो।
कहै प्रताप कुवरि हित चित मो फेर जनम नहिं पात्रो।।
जोत मे जोत मिलाम्रो।

इनकी उक्त पित्तयों से पना चलता है, कि ये अपनी इस सांसारिक श्रासिक में कितन ऊँ चे वैराग्य का दर्शन करती थीं। ये अपने कर्तव्य की इस मांकी में ही, उसी परब्रह्म परमात्मा को देखती थीं, जिसे देखने के लिये कबीर ने 'निराकार' की मांकी तैयार की थी। इनकी समस्त किवताश्रो में इनके इसी जीवन की छाप है। किवता की पंक्तियों म भी ये ईश्वर के साकार और निराकार रूप को पित में ही खोजती हुई दिखाई देती है। इनकी हिट में, इनका पित, ईश्वर के सगुण और निर्णु खाद से भी अधिक ऊँचा है। इन्होंने अपनी इस आन्तरिक विशुद्ध भावना का बढ़ो ही सफलता के साथ चित्रण किया है।

इनका जन्म सवत १८०४ के लगभग जोधपुर रियासत के जाखण नामक गाँव मे हुआ था। इनके पिता का नाम गोयन्द्दास जी था। गोयन्द-दास जी माटिया वशी क्त्री थे। वाल्यावस्था में ही प्रताप कुंचरि बाई को प्रतिमा का परिचय मिलने लगा था। बाई जी जब कुछ सयानी हुई, तब इनका विवाह मारवाड़ के महाराज मानसिंह के माथ हो गया। ये अपने पति को ईश्वर के तुल्य सममती थीं, और बड़ी ही भक्ति-भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थीं। सम्वत् १९४३ मे इनका देहावसान हो गया। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है, जिनके नाम ये हैं:-१ ज्ञान प्रकाश, २ ज्ञान सागर, ३ प्रताप पचीसी, ४ प्रेम सागर, रामचन्द्र नाम महिमा, ६ राम गुग्ग सागर, ७ रघुवर स्नेह लीला, ८ रघुवर जी के कवित्त, ९ भजन पद हरिजस, १० हरिजस गायन, ११ श्रीरामचन्द्र विनय, १२ प्रताप विनय, १३ राम प्रेम सुख सागर, १४ राम सुयश पच्चीसी.।

निम्नांकित कविताओं से बाई जी की भक्ति और उनकी अतिभा का अच्छा परिचय प्राप्त होता है:—

[ 8 ]

होरी खेलन की सत भारी।

नर-तन पाय श्ररे भज हरि को मास एक दिन चारी।

अरे अब चेत अनारी।

हान-गुलाल अबीर प्रेम करि, प्रीत तखी पिचकारी। लास उसास राम रॅंग भर-भर, सुरत सरीरी नारी॥

खेल इन संग रचा री।

चलटो खेल सकत जग खेलै, चलटो खेलै खिलारी। सत गुर सीख धार सिर ऊपर सत संगत चल जारी॥

भरम सब दूर गुमारी।

भ्रुव प्रहलाद विभीषण खेले, मीरा करमा नारी। कहै प्रताप कुंवरि इमि खेले सो नहिं आवै हारी॥ सीख सुन लीजें अनारी।

# [ २ ]

धर ध्यान रहो रघुवीर सदा,
धनुधारी को ध्यान हिये धर रे।
पर पीर में जाय के वेग परौ,
कर तें सुभ सुकृत को कर रे।
तर रे भवसागर को भिंज कै,
जिल के श्रध-श्रोगुरा ते डर रे।
परताप कुंवारि कहै पद पंकज,
पात्र घरी मत बीसर रे।

# [ ३ ]

श्रवधपुरी घुमिड घटा रही छाय।
चतात सुमन्द पवन पुरवाई नम घन घोर मचाय॥
दादुर मोर पपीहा बोतात दामिनि दमिक दुराय।
भूमि निकुंज सघन तहवर मे तता रही तिपटाय॥
सरजू उमगत तेत हितारैं, निरस्तत सिय रघुराय।
कहत प्रतापकुं वरि हरि ऊपर बार बात जाव॥

[8]

आस तो काहू की नाहिं मिटी, जग में भये रावण से बढ़ जोधा। सावत सूर-सुयोधन से, बल से नल से रत वादि विरोधा। केते भये निहं जाय बखानत, जूक भुये सब ही करि क्रोधा। श्रास मिटै परताप कहें, हरिनाम जपेर निचारत बोधा॥



## चन्द्रकला

चन्द्रकला की किवता का प्रमुख विषय कृष्ण काव्य है।
कृष्ण और राधिका का नायक-नायिका के रूप मे इन्होंने चित्रण
किया है। किन्तु इनके चित्रण मे पूर्ववर्ती किवयों की भाति
सङ्कार का अधिक पुट नहीं है। इनका सलक्ज नारी हृद्य
सङ्कार वर्णन मे एक सीमा ही के भीतर रह जाता है। शृङ्कार
का वर्णन करते करते इनमे एक प्रकार का सकोच-सा जागृत हो
जाता है, और ये वहीं रुक जाती है। शृङ्कार को प्रस्फुटित करने
के लिये इन्होंने जिन खित्रयों और उपमान्त्रों का आश्रय लिया
है, वे चमत्कार-पूर्ण होने के साथ ही साथ नवीन है।
निम्नांकित पंक्तियों मे इनकी नवीन और चमत्कारिक खित्रयाँ
देखिये:—

नेको एक केश की न समता सुकेशील है, नैनन के आगे लागे कमल रूमाल ची। तिल सी तिलोत्तमा हू रति हू रती सी लागे, सनमुख ठाढ रहै लाल हित लालची। 'चन्द्रकला' दान आगे दीन कल्प बृत्त लागे, वैभव के आगे लागे इन्द्र हू कुदाल ची। धन्य घन्य राधे वृजभान की दुलारी तोहिं, जाके रूप आगे लगे चन्द्रमा मसाल ची।

चन्द्रकला मे प्रतिमा है, । बक्ति का चमत्कार है, छौर है माधी को व्यक्तित करने की शक्ति, चमत्कार के साथ ही साथ माधुये की भी कमी नहीं है। सुगठित छौर सुन्दर शब्द-योजना ने इनकी कविता को हर्दय स्पर्शिता का गुण प्रदान कर दिया है।

इनका जन्म सवत् १९२३ के आस पास हुआ था। ये बूँदी के किव और दीवान किवराज राव गुजाब सिंह की दासी की पुत्री थीं। एक स्थान पर चन्द्रकता ने अपने इस परिचय को प्रगट करते हुए कहा है —

> बरस पच दस की वय मेरी। किव गुलाब की हूँ मै चेरी॥ बालिह ते किव संगति पाई। तात तुक जोरन मोहि आई॥

चन्द्रकला के इस आतम परिचय से यह प्रगट होता है, कि जीवन के प्रारंभ काल में ही उनमें किवस्त्र शांक्त जागृत हो उठी थी। ये अपने तत्कालीन पत्रों में समस्या पृर्तियाँ करके भेजा करती थीं। इनकी समस्या पूर्तियाँ बड़ी श्रोजस्त्रिनी और जोर दार हुआ करती थीं। इन्हीं दिनों अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह जी के राज दरबार में बल्देव प्रसाद श्रवस्थी नाम के एक किव रहते थे। इनकी भी समस्या पूर्तियाँ पन्नों मे छपा करती थीं। इनकी समस्या पूर्तियों का चन्द्रकला के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा, और उन्होंने इनकी किवत्त्व-शक्ति पर विमुग्ध होकर इन्हें वृंदी बुलाया। निमंत्रण के लिये उन्होंने जो पत्र भेजा था, उसमें एक सवैया छद भी था, जो इस प्रकार है:—

दीन दयाल दया के मिलो,

दरसे बिनु बीतत हैं समै सोचन।

सुद्ध सतोगुण ही के सन ते,

विसकित सूल सनेह सकोचन।।

तोरि दियो तर धीर-कगार के,

है सरिता मनो वारि विमोचन।

चन्द्रकला के बने बलदेव जी,

बावरे से महा लालची लोचन।।

चन्द्रकला के निमंत्रण पर बलदेव जी बृंदी तो न जा सके किन्तु उन्होंने चन्द्रकला की प्रशंसा मे चन्द्रकला नाम की एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक मे उन्होंने चन्द्रकला की अन्यान्य बातों की प्रशंसा करके साथ ही साथ उसकी कवित्तव शक्ति की भी अधिक प्रशंसा की है।

निम्नाकित कवितात्रों में चन्द्रकला की प्रतिभा को देखिये:—

[ 8 ]

वैठे है गुपाल लाल प्यारी वर बालन मे, करत कलोल महा मोद सन भरिगे। ताही समे श्राती राधिका को दूर ही वें देखि,
सौतिन के सकल गुमान गुन जारिंगे ॥
'चन्द्रकला' सारस से तिरछी चितौनि वारे,
तैन श्रानियारे नैकु पी की श्रोर ढरिंगे।
नेह नहें नायक के ऊपर ततच्छन ही,
तीच्छन मनो भव के पाँचों बान मारिंगे॥

[ २ ]

बिन अपराध मन मोहन को दोष थामि,
काहे मन मान धारि प्यारी दुख पाने हैं।
चिता री निकुं ज मांहिं मिति री पिया सों नेगि,
मन बच काम लाय तो ही धरि क्याने है।।
'चन्द्रकला' तेरे ही सनेह सने एक पाय,
ठाढ़े हैं जमुना तीर पीर सरसाने हैं।
लै लै नाम तेरो ही बखाने तोहिं प्रान प्यारी,
सुनि री गुपाल लाल बाँसुरी बजाने हैं।

[ ३ ]

ध्यान घरे तुम्हरो निसि बासर नाम तुम्हार रहे बिसरै ना। गावत है गुन प्रेम-पगो मन जोवत है छिन दीठि टरै ना॥ 'चन्द्रकला' वृषमानु-सुता अति छीन भई तन देखि परै ना। वेगि चलो न बिलम्ब करौ अति ब्याकुल है वह घीर घरै ना।।

# रघुराजकुंवरि

श्रव तक राधा-कृष्ण की जो धारा प्रवाहित होती चली श्रा रही थी, और जिसने श्रने क किव श्रोर किवियित्रियों के हृदय को श्राप्लायित कर दिया था, रघुराजकुंवरि उससे कुछ दूर दिखाई देती हैं। इन्होंने कृष्ण काव्य की धारा में न वह कर राम काव्य की सृष्टि की है। सीता श्रोर श्रीरामचन्द्र जी ही इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। इनकी श्राधकांश किव-ताये वर्णनात्मक हैं। इन्होंने सीता और श्रीरामचन्द्र जी श्री श्रा-छिव को श्रलौकिक श्रोर चमत्कार-पूर्ण उपमाश्रों के हारा व्यजित करने का प्रयत्न किया है। जानकी जी के नेत्रों का वर्णन करते हुये रघुराजकुंवरि कहती हैं:—

मृग-मनहारे, मीन खंजन निहारि वारे,

प्यारे रतनारे कजरारे अनियारे हैं।

पैन सर धारे कारी भृकुटि धनुष वारे,

सुठि सुकुमारे शोभा सुभग सुढारे हैं।।



रघुराज कुँवरि (रामिशया)



कैथी है जलज कारे कैथों ये त्रिगुण युक्त, चन्द्रमा पै चंचला के चपल सितारे हैं। 'राम प्रिया' राम-मन-रमन श्रॅगारे कैंथीं,

जनक-किशोरी बाँके लोचन तिहारे हैं।।

हिता अच्छी, श्रीर वर्णन आकर्षक है। इसी प्रकार का शाक्षक वर्णन इनकी सभी रचनाओं मे विद्यमान है। इनकी हिताओं श्रीर हपमाश्रों से इनके श्रद्धे काव्य-ज्ञान का पता चलता है। इनका रचना श्रधिक श्रीढ़, सुसंगठित श्रीर श्रोज-साधुर्य संयुक्त है।

इतका जन्म संवत् १९५० के लगभग हुआ था। इनका किवता का नाम 'राम प्रिया' है। प्रतापगढ़ के राजा सर प्रतापबहादुर सिंह जी के साथ इनका विवाह हुआ था। इन्होंने 'राम प्रिया-विलास' नाम की एक पद्य पुस्तक भी लिखी है। सीता और श्रीरामचन्द्र जी की श्रंग-छिव का वर्णन इनके निम्नािकत छन्दों मे देखिये:—

[ 8 ]

हरिषत अंग भरे हृद्य डमंग भरे, रघुबर आयो सुद चारों दिसि व्वै गयो। सुन्दर सलोने सुभ्र सुखद सिंहासन पै,

जनक सप्रेम जाय आसन जबै दयो ॥
'राम प्रिया' जानकी को देखत अनूप मुख,
पंकज कुमुद सम दूजे हूप ब्वै गयो।

मानों मिण मिखत शिखर पै मयंक तापै, मंजु दिनकर शात शाची सो उदै भयो।।

# [ २ ]

सिय-मुख चन्द त्थाग दूजो चंद मंद कहाँ,

कौन गुण जानि समता में अवलोकों मै। मुख श्रकलंकी सकलकी तू प्रसिद्ध जग।

किह समभाक केंस वाको जाय रोकों मै।। द्वा घृति-हीन घन समय मलीन-खीन,

'राम-प्रिया' जानै तोहिं जन सब लोको मै।। तती मुख लालिमा गुलात सो लखत जैसे, तैसी दरसावो तो सराहौं तब तोकों मैं॥

[ 3 ] किंसुक गुलाब कचनार श्रो श्रनारन के,

विकसे प्रसूनन मलिन्द छवि धावै री। बेली बाग बीथिन वसंत की बहारें देखि,

'राम प्रया' सियाराम सुख उपजावै री।। जनक किशोरी युग करतें गुलाल रोरी,

कीन्हे वर जोरी प्यारे मुख पै लगावै री। मानों रूप सर ते निकसि अरविन्द युग,

निकसि मयंक मकरन्द धरि लावे री॥

# जुगलप्रिया

श्री जुगलिश्या के आराध्य देव श्री कृष्ण जी थे; श्रतः इनकी रचनाओं के प्रमुख पात्र भी श्री कृष्ण जी ही हैं। किन्तु ये श्री कृष्ण को एक साधारण नायक न समम कर उनमें ईश्वर की क्योति का दर्शन करती थीं श्रीर उसी भावना से इन्होंने अपनी किवाशों में उनका चित्रण भी किया है। इनके हृदय में श्री कृष्ण जी के लिये प्रेम है, भक्ति है, पीड़ा है, श्रीर है, श्रसीमित भावनाश्रों को लिए हुये। इसी लिये इनकी रचनायें तत्कालीन किवियित्रियों की रचनाओं से अधिक कंची दिखाई देती हैं। इन्होंने जहाँ जिस विषय का चित्रण किया है, वहाँ एक व्यापक सिद्धान्त श्रीर आदर्श पाया जाता है। किव जीवन की यही श्रेष्ठता भी है। जुगल प्रिया इस श्रेष्ठता के अधिक सानिकट पहुंचती हुई दिखाई देती हैं। देखिये:—

यह तन एक दिन होय जु झारा। नाम निशान न रहि हैं रंचहु भूलि जाय गो सब संसारा। काल घरी पूरी जब हैं है लगेन झिन झाँड़त भ्रम जारा। या माया निटनी के बस में भूति गयो सुख-सिन्धु अपारा ।
जुगल प्रिया अजहुँ किन चेतन मिलि हैं प्रीतम प्यारा ॥
जुगल प्रिया भक्त थीं । इस लिये ईश्वर-भक्ति के अतिरिक्त
इन का ध्यान ही किसी ओर न गया । किन्तु इनका हृदय
विशाल था, और उस विशाल हृदय मे उन्न मावनायें थीं ।
संसार से विरक्त होकर जहाँ इन्होंने अपनी भक्ति की हृदता
प्रगट की है, वहाँ अपने आप इनकी उन्न भावनायें व्यंजित हो
उठी है । देखिये, नीचे के पद में जुगल प्रिया की उच्च भावना
कितनी प्रस्कृटित हुई है:—

माई मोकों जुगल नाम निधि भाई।

सुख सम्पदा जगत की भूठी आई सग न जाई। लोभी को धन काम न आवे अंतकाल दुख दाई। जो जोरे धन अधम करम ते सर्वस चलै नसाई॥ कुल के धरम कहा लै कीजै भक्तिन मन मे आई। जुगल प्रिया सब तजो भजो हार चरन कमल मन लाई

जुगत प्रिया जी ने शृङ्गार रस में भी किताये तिस्ती है। किन्तु इनके शृङ्गार इस में भी इनकी पिवत्रता है, उच्च मानवी भावना है। इनका शृङ्गार रस बड़ा ही संयत और बड़ा ही गभीर है। ज्ञात ही नहीं होता, कि वह शृङ्गार रस है। कहने का तात्पर्य यह है, कि उसमें मिक्त-वेदना का इतना मिश्रण है, कि मन उसे छोड़कर शृङ्गार की और जाता ही नहीं। शृङ्गार रस हो, या भिक्त, इन्होंने जिस किसी भी रस में अपने भावों को उतारा है,

उसका हृद्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इनकी समस्त रचनायें इद्य को छुतीं और प्राणों में एक द्वन्द उत्पन्न करती हैं।

जुगल त्रिया का जन्म संवत् १९०८ के लगभग बुन्देल खण्ड के ओरह्या राज्य वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीमान महेन्द्र प्रताप सिंह जू देव और माता का नाम श्री मती वृषभानु कुंवरि था। इनकी माता स्वयं कृष्ण भक्त थीं और उन्हीं के जीवन की छाप जुगल त्रिया के भी जीवन पर पड़ी। और ये भी श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य देव मान बैठीं। छतरपुर राज्य के नरेश श्रीमान् विश्वनाथ सिंह जू देव के साथ इनका विवाह हुआ था। ये बड़ी सहदय थीं। साधु-सन्तों का सम्मान करना अपना धर्म सममती थीं। सम्वत् १९०८ के चैत के महीने में इनका देहावसान होगया।

देखिये, नीचे की कविताओं में उनकी मक्ति किस प्रकार प्रस्फुटित हुई हैं:—

[ 8 ]

मन तुम मिलनता तिज देहु।

सरन गहु गोविन्द की अब करत कासो नेहु॥ कौन श्रपंन आप काके परे माया सेहु। श्राज दिन लौं कहा पायो कहा पैही खेहु॥ विपिन बुन्दा वास कर जो सब सुखनि को गेहु। नाम मुख मे ध्यान हिथ मे नैन दरसन लेहु॥ ह्रॉड़ि कपट कलंक जग में सार सॉचो एहु। 'जुगल प्रिया' बन चित्त चातक स्याम स्वाती मेहु॥

# [ २ ]

हग तुम चपलता तिज देहु ।
गुंजरहु चरनार विन्दिन होय मधुप सनेहु ॥
दसहुँ दिसि जित तित फिरहु किन सकल जग रस लेहु ।
पै न मिलि है अमित सुख कहुं जो मिलै या गेहु ।
गहौ प्रीति प्रतीति दृढ़ ज्यों रटत चातक मेहु ।
बनो चारु चकोर पिय मुख-चन्द छवि रस एहु ॥

# [ \$ ]

नाथ श्रनाथन की सब जानै।

ठाढ़ी द्वार पुकार करित हों अवन सुनत निहं कहा रिसाने। की बहु खोट जानि जिय मेरी की कछु स्वारथ हित अरगाने।। दीन बन्धु मनसा के दाता गुन औगुन कैथो मन आने। आप एक हम पतित अनेकन यही देखि का मन सकुचाने।। भूँठो अपनो नाम धरायो समम रहे हैं हमहि सयाने। तजो टेक मनमोहन मेरो 'जुगल प्रिया' दीजै रस दाने।।

# [8]

सखी मेरी नैनन नींद दुरी। पिय सो निह मेरो बस कक्कु री। तलिफ तलिफ यों ही निसि बीतित नीर बिना मक्कुरी॥ चिं चिं जात प्रान पंछी तहें वजत जहाँ बसुरी। 'जुगल प्रिया' पिया कैसे पाऊं प्रगट सुपीति जुरी॥

[ 4 ]

जुगल इवि कब नैनन में श्रावै।

मोर मुक्कट की लटक चिन्द्रका सटकारो लट भावै॥

गर गुंजा गजरा फूलन के फूल से बैन सुनावै।

नील दुकूल पीत पट भूषण मन भावन दरसावै॥

किटि किंकिनि कंकन कर कमलिन वचिनत मधुर इवि झावै।

'जुगल प्रिया' पद-पदुम परिस के श्रनल नहीं सचुपावै॥

<del>annintert</del>

# साई

साई की रचनाओं में एक आदर्श है, नैतिकता है। आदर्श और नैतिकता ही इनकी किवता की जान है। ये नैतिकता और आदर्श के मंच पर खड़ी होकर संसार को उपदेश देती हुई दिखाई देती हैं। इनका नैतिक उपदेश किसी एक जाति के लिये नहीं, किसी एक देश के लिये नहीं, बिल्क समस्त विश्व के मानव समुदाय के लिये हैं। इन्होंने अपनी सीधी-सादी भाषा में जीवन के जो नैतिक आदर्श सामने रक्खे हैं, वे अधिक ब्यवहारिक और और नपे-तुले हैं। साई की किवता इस दृष्ट से अधिक श्रेष्ठ कही जा सकती है। इनकी रचनाओं में मले ही उच्च कल्पना का अभाव हो, किन्तु व्यवहारिकता और उपयोगिता की दृष्टि से इनकी रचनाये बहुत आगे बढी हुई दिखाई देती हैं। इनकी यह सब से बड़ी विशेषता है।

साई हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव गिरिधरराय की खी थीं। इनके जन्म संवत् का ठीक ठीक पता नहीं चलता। किन्तु कुछ विद्वानों के कथनानुसार इनका जन संवत् १७७० के आस पास माना जा सकता है। इन्होंने 'कुएडिलिया' मे अपनी सभी रचनायें वद्ध की है। इनके पित गिरिधरराय कुएडिलिया के एक बहुत प्रसिद्ध किव हो चुके है। उन्हीं का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पड़ा है। गिरिधर की तरह इनकी कुएडिलियों का भी अधिक प्रचार है। इन्होंने कहीं कहीं अपनी रचनाओं में उदू और फारसी के शक्दों का भी प्रयोग किया है।

चदाहरं ए के लिये हम यहाँ इनकी कुछ कुण्डिलियाँ चद्धृत करते हैं:—

# [ 8 ]

साई वैर न की जिये, गुरु पिएडत किव यार । बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार ॥ यज्ञ करावन हार, राज मंत्री जो होई। विप्र परोसी वैद्य, श्राप की तपै रसोई॥ कह गिरिधर कविराय युगन ते यह चिल श्राई। इन तेरह सो तरह दिये बनि श्रावे साई।।

## [ २ ]

साई ऐसे पुत्र ते वांक रहे बरु नारि।
विगरे बेटा बाप से जाय रहे समुरारि।
जाय रहे समुरारि नारि के हाथ विकाने।
कुल के धर्म नसाय और परिवार नसाने॥
कह गिरिधर कविरायं मातु कंखे वहि ठाई।
अस पुत्रनि नहिं होय बाँक रहति वह साई।।

# [ ३ ]

साई सब संसार में मतलब को व्ययहार।
जब लिंग पैसा गाँठ मे तब लिंग ताको यार।।
तब लिंग ताको यार यार सँग ही सँग डोलै।
पैसा रहा न पास यार मुख ते निहं बोलै।।
कह गिरिधर कविराय जगत यह लेखा भाई।
बिना बेगरजी प्रीति यार विरला कोई साई।।

## [8]

साई ध्यपने चित्त की भूल न कहिये कोय।
तब लिंग मन मे राखिये, जब लिंग काज न होय।।
जब लिंग काज न होय, भूलि कबहूँ निर्ह कहिये।
दुर्जन तातो होय छाप सियरे ह्वे रहिये॥
कह गिरिधर कविराय बात चतुरन के ताई।
करतृती किह देत छाप किह्ये निर्ह साई।।

# [ 4 ]

साई समय न चूकिये यथा शक्ति सनमान ।
को जाने को आइ है तेरी पौरि प्रमान ॥
तेरी पौरि प्रमान समय असमय तिक आवे।
ताको तूमन खोलि अंक भरि कंठ लगावे॥
कह गिरि कविराय सबै यामे सिंध जाई।
शीतल जल फल फूल समय जिन चूकौ साई।

### प्रतापबला

प्रतापवाला की किवता भक्ति भाव प्रधान है। इनकी किवता के नायक श्री कृष्णा जी हैं। श्री कृष्णा जी के प्रति इनके हृद्य मे प्रेम की एक पीड़ा है, श्रीर उस पीड़ा को इन्होने अपनी अपनी रचनाओं में सफलता के साथ व्यक्त किया है। इनकी सीधी-सादी रचनाओं में भी इनके हृद्य की गहरी भक्ति छिपी हुई है। निम्नांकित पक्तियों में इनकी भक्ति की हृद्रता देखिये:—

सखी री चतुर श्याम सुन्दर सों,

मोरी लगन लगीरी।

लाख कहो श्रब एक न मानूँ,

उनके प्रीति पगी री।

साधार णतः इनकी रचनाये अच्छी है, और उनमे इनकी भक्ति-सलग्रता दिखाई देती है।

इनका जन्म सम्बत् १८९१ मे गुजरात प्रान्त के जामनगर राज्य मे हुआ था। इनके पिताका नाम रिडमिल जी था। इनका विवाह जोधपुर के महाराज तख्त सिंह जी के साथ हुआ था। ये बढी दयालु और भक्त थीं । इनका अधिकाश समय पूजा-पाठ और हरि-चर्चा में ही व्यतीत होता था। हम यहां इनके कुछ -अक्ति-पूर्ण पदों को चद्घृत कर रहे हैं:—

## [ 8 ]

प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरिधारी हैं।
मोहन श्रमाथ नाथ, संतन के डोलैं साथ,
वेद गुण गावे गाथ, गोकुल िहारी है।
कमल विशाल नैन, निपट रसीले बैन,
दीनन को सुख दैन, चार भुजा धारी है।
केशव कृपा-निधान, वाही सो हमारो ध्यान,
तन मन वाहाँ प्रान, जीवन सुरारी है।
सुमिहाँ मैं सांम भोर, बार बार-हाथ जोर,
कहत प्रतापकोंर, जाम की दुलारी है।

# [ २ ]

भजु मन नन्द-नन्दन गिरिधारी।

सुख सागर करुणा को आगर भक्त-त्रञ्जल बनवारी। मीरा करमा कुबरी, सबरी, तारी गौतम नारी॥ वेद पुरानन मे जस गायो, ध्याये होवत प्यारी। जाम सुता को श्याम चतुर भुज लेगा खबर हमारी॥

# [ ३ ]

मो मन परी है यह बान। चतुर भुज के चरण परि हरि न चहूँ कछ छान॥ कमल नैन विशाल सुन्दर मन्द सुख मुसुकान।
सुभग मुकुट सुद्दावनो सिर लसे कुण्डल कान।।
प्रगट भाल विसाल राजत भौंह मनहुं कमान।
श्रांग श्रांग श्रानंग की छवि, पीत पट फहरान।।
कृष्ण रूप अनूप को मैं, घरूँ निशि दिन ध्यान।
जाम सुता परताप के भुज वार जीवन-प्रान।।

## [8]

चतुर भुज भूलत श्याम हिंहोरे।

कंचन खम्भ लगे मिए-माणिक रेसम की रँग डोरी।

डमिंड-घुमिंड घन बरसत चहुं दिसि, निद्या लेत हिलोरें।

हिर हिर भूमि-लता लपटाई बोलत कोिकल मोरें॥

बाजत बीन पखावज बन्सी गान होत चहुं खोरें।

जाम सुता छिव निरित अनोिखी वाहर काम किरोरें॥

# रानी रघुवंश कुमारी

रानी रघुवंश कुमारी की रचनाये मिक्त-भावना से श्रोतशित हैं। ये जहाँ ईश्वर की उपासना करती है, वहाँ पित की उपासना को भी अधिक महत्व देती हैं। वास्तव मे बात तो यह है, कि ये श्रपने सांसारिक पित-भक्ति की ही भाँकी से ईश्वर का दर्शन करती हैं। इनकी दृष्टि मे पित ही सर्वस्व हैं, और उसकी उपासना करके संसार मे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। निम्नांकित पंक्तियों मे इन्होंने श्रपनी पित-भक्ति भावना का कितना सुन्दर चित्रण किया है:-

पग दाबे ते जीवन-मुक्ति लही।

विष्णु पदी सम पित पद-पक्षज छुवत परम पद होवे सही।
निरित्त निरित्त मुख श्रांत सुख पावत प्रेम समुद के धार बही।
रिद्धी सिद्धि सकत सुख देवें सो लक्ष्मी पद हिर के गही।
जहाँ पित-प्रीत तहाँ सुख सरवस यही, बात सुनि साँच कही।।

एक प्रकार से पित-मिक्त का वर्णन इन्होंने सीमित सा कर दिया है। इनकी कविता सीधी-सादी है, किन्तु उसमे इनका पित-भक्ति से भरा हुआ हृद्य ख़्व छलकता है। और यही हनकी कविता की सबसे बड़ी बिशेषता है। इंन्होंने जो छछ लिखा है, हृद्य के साथ लिखा है। इसी लिये इनकी समस्त रचनायें हृद्य-स्पर्शिनी भी हैं।

इनका जन्म सम्बत १९२५ में भगवान पुर के राजा श्रीसूर्य भानु सिंह जी के यहाँ हुआ। वाल्यावस्था ही में किवता के प्रति इनके हृदय में प्रेम उत्पन हो गया था। पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था मे आपका विवाह दियरा राज्य के स्वत्त्वाधिकारी श्री कृद्र प्रताप साही से हुआ। आपने कई पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें तीन प्रकाशित भी हो चुकी है।

श्रापकी निम्नांकित कविताओं से श्रापकी पति-भक्ति का श्रच्छा परिचय मिलता हैं:—

[ 8 ]

पिथ के पद कंचन-राती।

विष्णु विरंचि संसु सम पित मे छिन-छिन प्रेम लगाती। तन मन वचन छाँड़ि छल भामिनि पित सेवित बहु भांती॥

कबहुँ निहं प्रीति सुनाती।

पिय के पद् कंचन राती।

दासी सम सेवति जननो सम खान पान सब लाती सिख सम केलि करति निसि वासर भगिनी सम सममाती।।

बन्धु सम संग सँगाती।

प्रिय के०॥

प्रिय पति-विरह श्रमर पुरहू में रहित सदा श्रक्कातीं। पति सँग सघन विपिन को रहिबो सेवत रस मदमाती॥ इदय मानहिं बहु भाँती।

पिय के० ॥

नाहिंन दूरि रहति नहिं पर घर एकाकिन कहि जाती। मूँदित नैन ध्यान डर श्रानित गुनवित पति गुन गाती॥

> निहं मन मोद समाती। पिय के पद कंचन राती॥

# [ ? ]

पिय चलती बेरियाँ, कक्क न कहे सममाय ।
तन दुख मन दुख नैन दुख हिय में दुख की खान ॥
मानो कबहूं ना रही, वह सुख से पहचान ।
मन में वालम अस रही, जनम न छोड़ित पाय ।
बिक्कड़न जिखा जिलार में, तासों कहा बसाय ॥
बालम बिक्कड़न कठिन है, करक करेजे हाथ ।
तीर लगे निकसे नहीं, जब लौ प्रान न जाय ॥
जगन्नाथ के सिन्धु में, ढोंगी की गति होय ।
तास गति पिय के बिरह में, हाय हमारी होय ॥

# [ ३ ]

पहिले पै ठगोरी ठगो हमको फिर लाज के बन्धन छोरि दियो। बल बुद्धि हर्यो निज बातन ते अबला अति जान सताइ लियो॥ निज सीधे चितेबे की साध रही बिरहानल दाढ़ लगाय दियो। सब बातन में पिय बीर बनो एक प्रीति में दाँव चली न हियो ॥

# [8] -

फिरै चारिह धाम करै ब्रत कोटि कहा वहु तीरथ तोय पिये तें। जप होम करे अनगंत कक्कून सरै नित गंग नहान किये तें।। कहा धेनु को दान सहस्रन बार तुला गज हेम करोर दिये तें। 'रघुवंश कुमारी' वृथा सब है जब लौं पति सेवै न नारि हियतें ॥

श्रापने श्रन्यान्य विषयों पर भी कुछ कविताये लिखी हैं। देखिये:---

# [ 4 ]

खस के वितान पै गुलाब जल फुइयाँ फुइयां, बीज़ुली के पंखे निसि बासर फिरे करें। चन्दन कपूर चोवा चम्पा औ चमेली जुही, श्राम बौरि मोगरा के इतर महें परें ॥ रंग भरे संग तरे काबुली श्रनार मीठे, पौढ़े जल केवडा के डब्बे में भरें तरें। जेठ को प्रभाव तेज तेहू पै सताये आप, स्वेतन की बूँदे मुख सी लरें परें॥

## [ ६ ]

कहत पुकार कोइतिया हे ऋत राज । न्याय-दृष्टि से देखद्व विपिन समाज । सोना सम्पति काज त्यागि सब काज।
भये ददासी बिरिया बिसरी लाज।।
ध्यान करहु इत अब सुधि कस नहिं लेत।
तीछन बहत बयरिया करत अचेत।।



# सरस्वती देवी

हिन्दी की प्राचीन किवियित्रियों में श्रीमती सरस्वती देवी का एक विशेष स्थान है। इनकी रचनाओं में एक आदर्श है। श्रीर वह आदर्श है, भारत की एक प्राचीन नारी का। यद्यपि ये उच्च कल्पना के साथ काव्य जगत में प्रवेश करती हुई नहीं दिखाई देतीं किन्तु इनकी रचनाओं में श्रोज है, माधुर्य है, श्रीर है प्रयीप सरसता। इनकी किवताओं के सम्बन्ध में हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव पं० श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय कहते है:-सरस्वता देवी जी सहदया है, श्रीर सरस रचनायें करती हैं। इनकी रचना अत्यन्त मधुर श्रीर हद्य-प्राहिणी है। इनमें किवता सम्बन्धी जो गुण हैं, वे श्राहरणीय हैं।"

सरस्वती देवी की रचनाओं मे उनके जीवन की छाप है। उनका हृद्य भारत के प्राचीन नारी-श्रादर्श से गौरवान्वित है। वे जब इस नवीन युग में भारत की खियों को नवीन प्रवाह में बहती हुई देखती हैं, तब उनका कवि हृद्य तिलिमिला उठता है, और वे उपदेशिका बन कर खियों को उपदेश देने

लगती हैं। इनकी श्रिधकांश रचनाओं में इनकी यही सुधार-वादी भावना है, इस भावना से दूर हट कर इन्होंने जो कवितायें लिखी हैं, इसमें सन्देह नहीं; कि उनमें श्रिधक श्राकर्षण है। इनकी शृंगार रस की कविता देखिये:—

नैन कजरारे कोरवारे धतु-भौह तान,

मारत निसंक बान केहु न डरत है। बेसर बिसेख बेस कीमत जड़ाऊ देखि,

हारन समेत तारा-पित हहरत हैं॥ अधर कपोल दन्त नासिका बजानों कहा,

केश की सुवेश लिख शेष कहरत हैं। श्री फल कठोर चक्रवाक से निहार तेरे,

उरज अमोल गोल घायल करत है।

कल्पना प्राचीन होते हुये वर्णन करने का ढंग सजीव प्राणात्मक है। सरस्वती देवी की यह एक प्रमुख विशेषता है। श्रीर इसी विशेषता से काव्य-जगत में ये श्रादरणीय सममी जाती हैं।

इनका जन्म संवत् १९३२ में आजमगढ़ जिलान्तर्गत कोइरिय-पार नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पं०रामचरित त्रिपाठी भी एक अच्छे कवि थे। इन्होंने अपने पिता से ही शिक्षा प्राप्त की त्रीर उन्हीं से बंगला, ऑगरेजी और संस्कृत भी सीखी। इनका विवाह जिला आजम गढ़ में, नगवा में, पं० महाबीर प्रसाद जी के साथ हुआ था। इन्होंने कई पुस्तकें भी जिली हैं, जिनमें 'सुंद्री-सुपंथ' 'नीति-निचोड़' श्रौर 'शारदा-शतक इप चुकी है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में अपना परिचय स्वयं निम्नांकित शब्दों में दिया है:—

जिला जु आजमगढ़ अहै ता महँ एक विचित्र ।
प्राम कोंहरियापार के, किव द्विज राम चरित्र ।।
ताकी कन्या एक में, मूर्ति मूर्खता केरि ।
कुलवंतिन पद-धूरि अस गुण्यवंतिन के चेरि ।।
मम शिक्षक कोंच और निहं, निज ही पिता सुजान ।
कठिन परिश्रम करि दियो, विद्या-दान महान ।।
प्रथम पढ़ायो व्याकरण, पुनि ककु काव्य विचार ।
तदनन्तर सिखयो गणित बहुरि सुरीति प्रकार ।।
तब कक्षु डदू फारसी बंगला वणे सिखाय ।
कक्षु अँगरेजी अचरन पितु मोंहि दीन्ह दिखाय ।।
जब लिग मैं मैके रही जिखत पढ़त रही निक्त ।
अब घर पर परवश परी, रहि निहं सकत सुचित्त ।।

इससे यह ज्ञात होता है, कि ससुराल में आने पर कविता के विकास के साधन इन्हें न प्राप्त हुये। और इनका काव्य प्रवाह अवरुद्ध सा हो उठा। यदि इनके किव हृद्य को विकास के सुन्दर साधन उपलब्ध होते तो इसमें सन्देह नहीं कि ये काव्य-जगत में अपना और भी अधिक उद्युल नाम करतीं। इनके निम्नांकित पद्य देखिये:— ्रेसी नहीं हमें खेलनहार बिना रस रीति करें बर जोरी। चाहै तजी तिज मान कहीं फिरि जाहि घरे वृषमानु-किशोरी॥ चूक भई हम से तो दया करि नेकु जखो सिखयान की श्रोरी। ठाढ़ी श्रहें मन मारि सबें बिन तोहिं बनै नहिं खेलत होरी॥

[ २ ]

सन्जन सम्बन्धी जे सुपति के तिहारे होहिं,

तिन्हें अपनाश्रो चतुराई लिए हाथ में। नम्रता बढ़न माहि मित्रता सुनारिन सों,

शत्रु- भाव राखिये कुनारित के साथ मे।। भाखियो सुबैन दास-दासिन सो प्रेम-सग,

धारिये सु ध्यान सदा शुभ । गुण गाथ मे । सारिये सकत गृह-काज सुघराई साथ,

वारिये पवित्र प्रीति पति प्राण नाथ में ॥

भूषण दुचार एक बार एक ठौर पैन्ह,

पैन्हहु सुजानि या मै हानि छति भारी है। घूं घरू श्रौ मॉम छादि वजनी विशेष छड़े,

छमा छम शब्द जासो सब गुन जारी है। ध्यान हू न होय जाको तव प्रीति ताकी दोठि,

फेरिबे की पूरी अधिकारी मनकारी है। करहु कदापि अंगीकार ये सिंगार नहिं,

पतिव्रत धारी सुनौ विनय हमारी है।

# राजरानी देवी

हिन्दी जगत में किवियित्रिक्षों द्वारा श्रम। तक किता की जो घारा प्रवाहित हो रही थी, राजरानी देवी उसमें न वह कर उससे बहुत दूर दिखाई देती हैं। इनकी रचनाश्रों में न तो राधा-कृष्ण का वर्णन है, श्रोर न भक्ति की वेदना है। न श्रंगार की बहार है, श्रोर न प्रेम की बौछार है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं, कि इनकी किवताश्रों में प्रेम-वेदना श्रोर भिक्त है ही नहीं। नहीं, प्रेम, वंदना भिक्त है, श्रोर है श्रधिक परिमाण में। किन्तु वह राधा कृष्ण की प्रेम-वेदना श्रोर भक्ति न होकर समाज श्रोर राष्ट्र की प्रेम वेदना है। इनका हृद्य समाज श्रोर राष्ट्र की वेदना से दुखी है, श्राक्ठल है, बेचैन है। इन्होंने हृद्य की इसी श्राक्ठलता का श्रपनी रचनाश्रों में चिन्न खींचा है। देखिये वे मारत की क्षियों की सम्बोधित करके कह रही हैं:—

देवियों क्या पतन श्रपना देख कर, नेत्र से श्रांसु निकत्तते हैं नहीं। ; भाग्य हीना क्या स्वयं की लेख कर, पाप से कलुषित हृदय जलते नहीं ।

जिस प्रकार पुरष कियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किवता में एक नवीन युग उपस्थित किया था, उसी प्रकार स्त्री किवियित्रियों में राजरानी देवी ने भी किवता के एक नवीन संसार की सृष्टि की है। यद्यपि राजरानी देवी का यह नया संसार अपना नहीं, भरतेन्दु हरिश्चन्द्र का है। किन्तु तो भी सर्व प्रथम इन्होंने उसका सन्देश स्त्री किवियित्रियों को सुनाया है। इनकी किवताओं मे जागरण है, नया भाव है, नई वेदना है। अभी तक किवियित्रियों के जिस काव्य जगत मे हम विचरण करते हुये चले आ रहे थे, यहाँ पहुँचते ही वह समाप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नवीन काव्य-जगत की सृष्टि होती है, और उसके स्थान पर एक नवीन काव्य-जगत की सृष्टि होती है, और उसके किवियित्रियों के काव्य-इतिहास में राजरानी देवी की प्रमुख स्थान है।

राज रानी देवी का जन्म मध्य प्रान्त के नरसिंह पुर जिले में पिपरिया नामक ।गाँव मे हुआ था। १२ वर्ष की अवस्था में आपका विवाह नरसिंहपुर निवासी श्रीयुत लक्ष्मीप्रसाद जी के साथ हुआ। आपके नौ पुत्र और चार कन्यायें हैं। हिन्दी के सुकवि बाबू रामकुमार वर्मा एम० ए० आप ही के पुत्र हैं। संवत १६८५ मे आपका देहावसान हो गया। इन्होंने 'प्रमदा प्रमोद' श्रोर 'सती संयुक्ता' नामक दो कविता की पुस्तकें भी तिखी हैं।

निम्नांकित कवितात्रों में इनकी देश-मिक देखिये :-

[ 8 ]

भव्य भारत-सूमि की स्वाधीनता,

जब यवन से पद दितत थी हो चुकी। दीखती सर्वत्र थी ऋति दीनता,

फूट की विष-वेति भी थी बो चुकी ॥ पूर्व यश की चीए। स्मृति ही शेष थी,

वीरता केवल कहानी ही रहीं। बंधुओं में बंधुता निश्शेष थी,

दमन की परिपृश्ं घारा थी बही।। शत्रुश्रों को दगढ देने के लिये,

आर्थ शोशित मे न इतनी शक्ति थी। बीरता का नाम लेने के लिये,

म्यान के सौन्दर्य पर ही भक्ति थी।। लितत ललनायें बनी सुकुमार-थीं,

अंग पर श्राभूषणो का भार था। रत्न हारों पर समुद विलहार थीं

सेज ही संसार का सव सार था।। नेत्र तड़ना ही सुखद रण्-रंग था,

चारु चितवन ही अनोखा तीर था।

क्यों न हो ? जब प्रियतमों का संग था,

वियतमाश्रो-युक्त हिन्दू बीर था।

नेत्र गोपन कर चिबुक-चुम्बन जहाँ,

प्रेम की विधि का अनूप विधान है। मातृ भू के त्राण की गाथा वहाँ,

पापियों के पुरुव-गान समान है।

किंकिणी की नाद श्रसि-मंकार है,

भू-चपतता है तातित कौशत जहाँ।

बीर रस होता जहां श्रृंगार है,

देश-गौरव की शिथिलता है वहां।।

शुद्ध केसरिया वसन को छोड़ कर,

राजसी वैभव जहां पर द्यागया। जान लेना बीर पुरुषों में डघर,

शोक का आतंक निश्चय छा गया।।

बाल रिव के चीए। अरुए प्रकाश मे,

तारकों की मालिका जिस भाति हो।

यवन-रवि-युत हिन्द के त्राकाश मे,

ठीक वैसी आर्य नृप की पाँति हो।

किन्तु ऊषा की अरुशिमा में कभी,

एक दो तारे चमकते है कहीं।

इस तरह जब तेज-इत थे नृप सभी,

तब बली थे एक दो नर पति कहीं।।

# [ २ ]

देवियो ! क्या पतन ऋपना देखकर,

नेत्र से आंसू निकतते हैं नहीं ?

भाग्य हीना क्या स्वयं को लेख कर,

पाप से कलुषित हृद्य जलतें नहीं ?

क्या तुम्हारी बदन-श्री सब खो गई.

उच्च गौरव का नहीं कुछ ध्यान है ?

क्या तुम्हारी श्राज अवनित हो गई,

क्या सहायक भी नहीं भगवान हैं?

हो रहे क्यों भीष्म श्रत्याचार है,

इस तुम्हारे फूल से मृदु गात पर ?

मच रहे क्यों आज हाहाकार हैं

श्रव नृशंसों के महा उत्पात पर ?

क्या न अब कुछ देश का अभिमान है,

खेा गई सुख्मय सभी स्वाधीनता ?

हो रहा कितना अधिक अपमान है,

्समुद इसको कौन सकता है बता ?

नव-हरिद्र-रंजित श्रंग मे,

सर्वदा सुख में तुम्हीं लवलीन हो।

प्रन्थि-बन्धन के ऋनूप प्रसंग में,

दूसरे ही के सदा आधीन हो

,बस. तुम्हारे हेतु इस संसार में,

पथ-प्रदर्शक अबन होना चाहिये। सोच लो संसार के कान्तार मे,

बद्ध होकर यदि जिये तो क्या जिये ? कर्म के स्वच्छन्य सुख मय चेत्र में,

किंकि साथ भी तलवार हो। शौर्य हो चंचल तुम्हारे नेत्र में,

सर्तता का श्रंग पर मृदु भार हो।

सुखद् पतिव्रत धर्म रथ पर तुम चढ़ो,

बुद्धि ही चंचल अनूप तुरंग हों।

दिव्य जीवन के समर में तुम लड़ो,

शत्रु के प्रण् शीघ्र ही सब भंग हों।

हार पहनो तो विजय का हार हो,

दुन्दुभी यश की दिगन्तों में बजे।

हार हो तो बस यही व्यवहार हो,

तन चिता पर नाश होने को सजे ॥

मुक्त फिर्मियों के सदश कच-जाल हों,

कामियों को शीघ्र इसने के लिये।

श्रहिण्मा-युत हाथ उनके काल हों,

सत्य का श्रस्तित्व रखने के लिये।

[ ३ ]

हो रहा कन्नौज में श्रानन्द है, हर्ष की धारा नगर में है वही। वैर और विरोध बिल्कुल बन्द हैं,

सर्व जनता आज हर्षित हो रही ॥

मीड़ भारी हो रही प्रासाद में,

खुल गया है द्वार सारे कोष का।

नर तथा नारी हुये चन्माद में,

गूँज चठता शब्द ऊँचे घोष का ॥

नारियाँ सब चल पड़ीं शृंगार कर,

राज्य-गृह की श्रोर श्रनुपम हर्ष से।

मधुरिमा-मय सुखद जय जयकार कर,

हृद्य के आनन्द् के बत्कव से॥

थानियों में फून-मनायें सजीं,

गीत गा-गाकर चलीं सुकुमारियाँ।

हाव-भावों में स्वयं रति को लजा,

मन-सहित कच बाँध सुन्दर नारियाँ॥

मुग्ध मुग्धायें चलीं बीड़ा सहित.

शीत्र सकुचा कर पुरुष की हिन्द से।

मन्द् गति से वे चली क्रीड़ा सहित,

नेत्र चंचल कर सुमन की वृष्टि से ॥

या बड़े श्रानन्द का कारण वही,

एक पुत्री थी हुई जयचन्द्र के।

हव से थी उगमती सारी मही,

आ गये थे दिन अधिक आनन्द के ॥

## बुन्देलाबाला

श्रीमती बुन्देलाबाला एक उच्च कोटि की कवियित्री थीं। इन्होंने एक श्रम्छा किन्हद्य पाया था। इनकी किवताश्रों में देश श्रीर समाज की वेदना है, जीवन श्रीर जागृति का एक नवीन सन्देश है। इनके इस सन्देश में इनकी अपनी मौलिकता है, अपनी विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाश्रों में जहां देश-भक्ति की धारा बहाई है, वहाँ वास्तव में देश मिक्त है, देश-श्रेम है। इसी लिये एक सुप्रसिद्ध समालोचक ने इनकी किवताश्रों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रगट करते हुए लिखा है:—श्रीमती बुन्देला बाला ने अच्छी प्रतिभा पाई थी। यदि वे असमय में ही काल के गर्भ में समा, न जाती तो उनसे हिन्दी-साहित्य का श्रिधक कल्याण होता। इनकी रचनाश्रों में स्वाभाविकता की स्वाभाविक छटा के साथ अधिक श्रोजस्विता भी है।

श्रीमती बुन्देला बाला हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी की धर्म-पक्षी थीं। इनका वास्तविक नाम गुजराती बाई था; किन्तु ये बुन्देला बाला के नाम से कविता किया करती थीं। यह सच है, कि इन्होंने लाला जी से ही किविता करनी सीखी, किन्तु यह भी सच है, कि इनके प्रतिमा शाली किव-हद्य पर लाला जी की किविताओं की छाप न पढ़ सकी। लाला जी शृङ्कारी किव थे। कभी कभी राष्ट्रीय किवतायों भी किया करते थे। किन्तु उन की राष्ट्रीय किवतायों में बुन्देला बाला की किवताओं की मांति जागरण का सन्देश नहीं है। यहां मुन्ने यह कहने में संकोच नहीं होता, कि लाला जी की राष्ट्रीय किवतायों पर श्रीमती बुन्देला बाला की छाप है। लोगों का यह कहना भी है, कि लाला जी का सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रनथ 'वीर पंच रत्न' श्रीमती बुन्देला बाला ही की प्रेरणा का परिणाम है।

श्रीमती बुन्देला बाला का जनम संवत् १९४० में गाजो पुर के शादिया बाद नामक करने मे एक कायस्थ कुल मे हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीयुत परमेश्वर दयाल जी था। बीस वर्ष की अवस्था मे इनका विवाह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कि और प्रन्थ-कार स्वर्गीय लाला मगवान दीन जी से हुआ। 'दीन' जी के संसर्ग से ही आप में किवत्त्व शक्ति का विकास हुआ। दुल है, कि विवाह के छः वर्ष पश्चात् ही आप का देहावसान हो गया और हिन्दी-साहित्य एक प्रतिभा शालिनी किवियित्री की सुन्दर रचनाओं से सदा के लिए वंचित होगया

इनकी निन्नांकित कविताओं से इनकी देश-भक्ति और कवित्तव-शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है ---

#### सावधान

सावधान हे युवक डमंगो, सावधानता रखना खूब। युवा समय के महा मनोहर विषयों में जाना मत हूब। सर्व काज करने के पहले पूछो श्रपने दिल से श्राप। "इसका करना इस दुनियाँ में पुरुष मानते हैं या पाप"॥ जो उत्तर दिल देय हमारा : इसे समम लो श्रद्धी भाँति। काज करो अनुसार उसी के नष्ट करो दुःखों की पाँति॥ कभी भूल ऐसी मत करना श्रद्धी के लालच मे श्राज। देना पड़े कल्ह ही तुमको रत्न माल सम निज कुल-लाज ॥ युवा समय के गर्भ रक्त में मत बोध्यो तुम ऐसा बीज। वृद्ध समय के शीत रक्त मे फूलै चिन्ता फलै कुखीज ॥ पश्चात्ताप क्ररस नित टपकै बद्नामी गुठती हद होय। डॅगली उठे बाट में चलते मुँह भर बात न बूमे कोय॥ यौवन ऋतु बसन्त में प्यारे कुसुम सपूत देखि मन भूता। द्बा-द्बा कर युक्त-सहित रख निज डमंग के सुन्द्र-फूल॥ सावधान ! इनको विनष्ट कर फिर पीछे पछतावेगा। वृद्ध वयस सन्मान सुगंधित फिर कैसे महकावेगा ॥ परमेश्वर के न्याय-तुला की डॉड़ी जग में जाहिर है। उसकी ऊँच-नीच कक्क करना मानव-बल से बाहर है।। श्रहकार-सर्वदा जगत में मुँह की खाता श्राया है। नय नम्रता मान पाते हैं सबने यही बताया है।।

है प्रत्येक-भन्यता के हित इस जग में निकृष्ता एक।
विषय रूप मिष्ठान्न मध्य हैं विषमय श्रामय-कीट अनेक।।
इन्द्रिय-विषय-शिखर दूरिंह ते महा मनीरम लगते हैं।
निकट जाय जाँचा सममोगे रूप हरामी ठगते हैं।।
है प्रत्येक-कँ च में नीचा प्रति मिठास मे कड़्वा स्वाद।
प्रति कुकर्म मे शर्म भरी है मर्मस्रोय मत हो वरबाद।।
प्रकृति नियम यह सदा सत्य है कैसे इसे मिटाश्रोगे।
जग मे जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल पावोगे।।

ं[ २ ] माता और पुत्र की बात चीत

साता-

हे प्यारे कदापि तू इसको तुच्छ श्याम रेखा मत मान।
यह है शैल हिमाचल इसको भारत-भूमि-पिता पहचान ॥
तेह-सहित क्यों पितु पुत्री का सादर पालन करता है।
यह हिम-गिरि त्यों ही भारत-हित पितृ-भाव हिय घरता है।
गंगा जमुना युगल रूप से प्रेम-धार का देकर दान।
भारत-भूमि-रूप दुहिता का नेह-सहित करता सम्मान॥
पुत्र—

यह जो बाम श्रोर नक्शे के रेखा मय श्रतिशय श्रामराम। शोभा मय सुन्दर प्रदेश हैं मुक्ते बता दे उसका नाम।। माता—

वेटा यह पंजाब देश है पुण्य-भूमि सुब शान्ति निवास। सर्वे प्रथम इस थल पर आकर किया श्रारियों ने निजवास॥ कहीं गान-ध्वनि, कहीं वेद-ध्वनि, कहीं महा मंत्रों का नाद । यहा फूल से रहा मुवासित यह पंजाब सहित-श्राह्माद ॥ इसी देश मे बस के 'पोरस' ने रक्खा है भारत-मान । जब सम्राट सिकन्दर श्राकर किया चाहता था अपमान ॥ इससे नीचे देख, पुत्र, यह देश दृष्टि जो श्राता है । सकल वालुका-थय प्रदेश यह राजस्थान कहाता है ॥ इस के प्रति गिरिवर पर बेटा श्रव प्रत्येक नदी के तीर । देश मान हित करते आये श्रात्म-विसर्जन चित्रय वीर ॥ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां श्रमर चिन्हों के रूप । वीर कहानी रजपूतों की जिखी न होवे श्रमर श्रनूप ॥ चित्रय-कुल-श्रवतस वीरवर है प्रताप जी का यह देश । रानी पद्मावती सती ने यहीं किया है नाम विशेष ॥ चित्रय वंश जाति को चाहिए करना इसको नित्य प्रयाम । चित्रय वंश जाति को चाहिए करना इसको नित्य प्रयाम । चित्रय वंश जाति को चाहिए करना इसको नित्य प्रयाम । चित्रय वंश जाति को चाहिए करना इसको नित्य प्रयाम ।

## [ 3 ]

## चाहिए ऐसे बालक!

परशुराम श्रीराम भीम श्रजु न उदालक।
गौतम शंकर-सरिस धर्म सत् के संचालक॥
उत्साही दृढ़ श्रंग प्रतिज्ञा के प्रति पालक।
शारीरिक मस्तिष्क शक्ति-बल श्रारिगण्-धालक॥
काज करे मन लाय, बनें शत्रुत उर-शालक।
श्रव भारत माताहिं चाहिये ऐसे बालक॥शा

. दुर्बल अरु भयभीत सदा जो कहत पुकारी। 'श्ररे बाप यह काज हमें सुमत श्रति भारी।" "मै नाहीं कर सकत" शब्द मुख तें न डचारैं। "हां करिहीं उद्योग" सहित उत्साह पुकारें॥ सत्य भाव से कहें करें अर बने न टालक। धव भारत माताहि चाहिए ऐसे बालक ॥२॥ जो करना है, इसे करें, श्रपने निज हाथन। दश-भलाई हत करें श्रभिलाषा लाखन ॥ फठिन परिश्रम देखि न कबहूँ मन ते हारैं। मारी भार निहार न कबहूं कंघा डारे ॥ करें काज बनि कुल-कलंक-कारिख-प्रच्छालक। श्रव भारत माताहिं चाहिये ऐसे वालक ॥२॥ देखि कठिन कत्तंच्य उसे जू-जू जिन जाने। श्रपना धर्म विचारि इसे श्रपना करि माने ।। ऐसे बालक जबहिं देश में मुखिया है हैं। तब भारत के सकल दु:ख दारिद्र नशे हैं॥ मिटि हैं हिय को ताप और किट हैं जंजालक। श्रव भारत माताहिं चाहिये ऐसे बालक ॥॥॥

# श्रीमती गोपाल देवी

श्रीमती गोपाल देवी हिन्दी की सुप्रसिद्ध साहित्य-सेविका हैं। कहना चाहिये कि श्रापने श्रपने सुयोग्य पित पं सुदर्शनाचार्य जी के साथ साहित्य-सेवा ही में श्रपने जीवन का अधिकांश समय विताया है, श्रोर इस समय भी साहित्य-सेवा में ही श्रपना समय व्यतीत कर रही हैं। वह एक समय था, जब श्राप ही के सम्पादकत्व में प्रयाग से 'गृहलक्ष्मी' निकलती थीं, श्रोर उसके द्वारा खी-साहित्य की घूम मची हुई थी। श्रापने श्रेपनी गृहलक्ष्मी द्वारा श्रनेक कविधित्रियों को प्रोत्साहित किया, श्रोर उनकी रचनाश्रों को 'गृहलक्ष्मी' में छाप कर उन्हें काव्य-जगत में श्रिषक श्रागे बढ़ाया। श्राप का हृद्य स्वयं किव हृद्य है श्रोर उसमें श्रच्छी किवत्त्व शिक्त भी है। किन्तु फिर भी हिन्दी-जगत साहित्य-सेविका ही के रूप में श्रापके श्रिषक परिचित है।

श्रापने श्रधिकाशत: बच्चों के लिये ही कवितायें लिखी हैं। श्रापकी किवतायें श्रत्यन्त सीधी सादी श्रीर सरल हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि वे जिस के लिए लिखी गई है, उसकी मनोवृति के अनुकूल हैं। आप ने बच्चों के लिये जो रचनायें लिखी हैं, डनमे अलग अलग शिका-प्रद कहानियां छिपी हुई हैं। इन पद्यात्मक कहानियों से बच्चों का मनोरखन तो होता है, उन्हें शिक्षा भी प्राप्त होती है।

श्रापको जन्म संवत् १९४० में विजनौर में हुआ था।
श्रापके पिता का नाम पं० शोभाराम जी था। श्रापकी शिकादीक्षा घर पर ही अपने पिता के द्वारा हुई। श्रठारह वर्ष की
श्रवस्था में श्राप का विवाह पं० सुदर्शनाचार्य्य जी के साथ
हुआ, श्रौर आपने बन्हीं के सहयोग से साहित्य-जगत में
प्रवेश किया। श्रापने कई वर्षी तक 'गृहल्हमी' का सम्पाइन
किया है, श्रौर कई पुस्तके भी लिखी हैं। श्राप सा।हत्य-सेविका
श्रौर कवियित्री होने के साथ ही साथ कुशल वैद्या-भी है, श्रौर
श्राज कल लिखनक में रह रही है।

बच्चों के लिए लिखी गई श्रापकी निम्नांकित कवितायें देखिये:—

### [ १ ] मौत और घसियारा

किसी गांव मे इक घसियारा। रहता था किस्मत का मारा। बेटा बेटी जोडू जाता। कोई न थे अल्ला से नाता॥ पर जब पापी पेट न माना। उसने घास छीलना ठाना॥ ठीक दुपहरी जेठ महीना। सिर से पांचों वहा पसीना॥ बुढ्ढा लगा खोदने घास। हाय पेट यह तेरे आस॥

खोद-खाद कर बोम बनाया। थोड़ी दूर उसे ले आया।।
पर जव थक कर हुआ बेहाल। बोम पटक रोया तत्काल।।
होकर दुखी लगा चिल्लान। मौत गई, तू कहाँ, न जाने।।
अरी मौत तू आजा, आजा। मुम पर जरा रहम तू खाजा।।
दया मौत को उस पर आई। उसने अपनी शकल दिखाई।।
बोली, "बुड्ढ़े यह क्या कहता। क्यों निह कर्म-भोग तू सहता।।
आगो देख मौत घिसयारा। सिर िटाय रह गया विचारा।।
पर फिर बोला सोच विचार। "देवी तुम्हीं जगत आधार।।
बड़ी ऋपा की तुमने मात। मुम बढ़े की सून ली बात।।
मैंने इससे कष्ट दिया है। बोम घास का बांघ लिया है।।
पर मुमसे निहं जाय उठाया। इससे माता तुम्हे बुलाया।।
आप लगा दे नेक सहारा। इतना ही बस काम हमारा।।"

# [ २ ]

## भेड़ श्रौर भेड़िया

नदी किनारे भेड़ खडी एक सुख से पीती थी पानी।
एक भेड़िये ने लख उसको मन मे पाप-बुद्धि ठानी।।
बिना किसी अपराध मला मैं इसका कैसे कहाँ हनन।
उसे मारने को वह जी में लगा सोचने नया यतन।।
कर विचार आकर समीप यों बोला कपट-भरी बानी।
'अरी भेड़ तूबड़ी दुष्ट है क्यों करती गँदला पानी।"
कोध मरी लख आख विचारी भेड़ रही दुक वहां सहम।
बोली "क्यों अपराध लगाते हो चित लाते नहीं रहम।।

में तो पीती हूं पानी तुमसे नीचे की घोर।
भला कहीं होती भी होगी जल की डलटी दौर।"
सुन कर डसके बचन भेड़िया फिर बोला डससे ऐसे—
पार साल डस पेड़ तले तू ने दी थी गाली कैसे॥"
हर कर भेड़ विनय से बोली मन में इसको जालिम जान।
"मैं तो आठ महीने की भी नहीं हुई हूँ कुपा निधान।"
"कहाँ तलक तेरे अपराधों को दुष्टा में कहाँ कहाँ।
तू करती है बहस बृथा में भूख कहाँ तक सहा कहाँ।
तू न सही तेरी माँ होगी यों कह कर वह समय पड़ा।
भेड़ विचारी निरपराध का तुरत खा गया खड़ा खड़ा॥
जो जालिम होता है उससे बस नहिं चलता एक।
करने को वह जुलम बहाने लेता दूँ इ अनेक॥

[ ३ ]

#### चमगोद्ङ

रक बार पशु और पाल्यों मे ठन गई लड़ाई घोर।
चमगीदड़ ने सोचा "हूँगा जो जीतेग। उसकी और ॥
कई दिनों के बाद लख पड़ी उसे जीत जब पशु-दल की।
आय मिला पशुओं में फौरन करने लगा बात छलकी॥
"भाई में भी तुम से हूँ पशु के मुक्तमें सब लल्ल्ण।
पशुओं से मिलते हैं मेरे रहन-सहन भोजन भल्ल्ण।
दाँत हमारे पशुओं के-से मादा ज्याती बच्चों को।
सब पशुओं के ही समान वह दूध पिलाती बच्चों को।

सुन उसकी षाते पशुत्रों ने अपने दल में मिला लिया। श्रगले दिन पन्नी-दल ने पशुश्रों पर भारी विजय किया ॥ उसी समय पत्ती सेना ने चमगीदड़ को पकड़ लिया। घवड़ाकर चमगीदड़ ने पत्ती-नायक से विनय किया ॥ श्राप हमारे राजा हैं, इमभी पत्ती कहलातें हैं। फिर क्यो हम अपने ही दल से वृथा सताये जाते हैं॥ देखो पंख हमारे. हम डड़ते हैं, पेड़ों पर रहते। हाय आज भूठी शका वश अपने दल में दुख सहते।" सुन चमगीदङ की बातें पत्ती-नायक ने छोड़ दिया। जान बची चमगोद्ड की तब उसने जय जयकार किया।। हुई लड़ाई अन्त, अन्त में सुलह हुइ दोनों दल में। मेद खुला चमगीदड़ का सारा सब लोगों में पल मे।। तब से वह ऐसा शर्माया दिन मे नहीं निकलता है। श्रन्धेरे मे छिपकर चरता नहीं किसी से मिलता है।। समय पड़े जो दोनों दल की करते हैं हाँ जी हाँ जी। वे चमगीदड के समान दोनों की सहते नाराजी॥

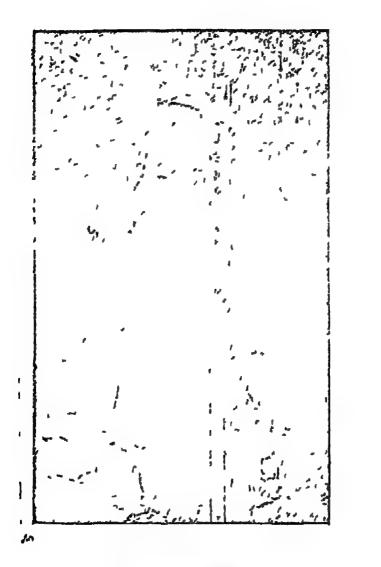

तारन देवी 'ताली'

# तोरन देवी 'लली'

'लली' जी हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियित्री और लेखिका हैं। आप ने अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी के स्नी-साहित्य में पथ-प्रदर्शन का काम किया है। जिन दिनों हिन्दी-साहित्य का स्त्री कवि-समाज प्रगति-हीन होकर एक स्थान पर पड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों आप प्रगति लेकर हिन्दी-साहित्य के रंग मंच पर आईं, और इसमे सन्देह नहीं, कि आपने अपनी प्रगतिशील रचनाश्रों के द्वारा हिन्दी के स्त्री-साहित्य को श्रधिक श्रागे बढ़ा दिया। केवियित्रियो के कविता-इतिहास पर जब इम विचार करते है, तब हम यह देखते हैं, कि नवीन युग का स्त्री-कविता-स्त्रोत श्राप ही से प्रारंभ होता है। श्रापने ही सव प्रथम स्त्री कवि-समाज को नवयुग का सन्देश सुनाया है, श्रीर सुनाया, है, उस समय जब श्रधिकांश स्त्रियाँ श्रशिचित थीं, श्रौर जब शिचित खियाँ भी एक सीमित भावना ही के साथ आगे बढ़ना साहित्य और कविता का धर्म सममती थीं।

लली जी की रचनायें प्रगतिशील हैं, श्रोजस्वनी है, शौर हैं प्राणदायिनीं। उनमें न तो शब्दों की दुरुहता है, श्रीर न श्रदृश्य जगत की कल्पना। उनकी रचनायें सीधे सादे शब्दों में हृद्य के भावों के साथ छलकती हुई दिखाई देती है। उनमें सरसता है, स्वाभाविकता है, श्रीर सरलता है। वे पाठकों के प्राणों को कूती हैं, श्रौर उनमे मनमनाहट उत्पन्न करती हैं। हिन्दी और संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित श्रमर नाथ भा नती जी की किवतात्रों के सम्बन्ध में लिखते हैं:-- नती जी की रचनात्रों मे विशाषता यह है, कि शब्द विन्यास मे वे दूर-दूर से कल्पनात्रों को हुँ ढ़ने में अव्यक्त श्रष्टश्य जगत के परिश्रमण में समय नष्ट नहीं करतीं। स्वाभाविक सरतता श्रोर सरसता-ये दो गुण इनमे विशेष चल्लेखनीय है। श्रीर इन्हीं दो गुणों के कारण वे इतनी हृदय प्राही हैं। इनके पढ़ने से हृदय पर सघः प्रभाव होता है। इनका ऋर्थ गूड नहीं है, किन्तु मर्मस्पशी है।"

'लली' जी न युग की किवियत्री है। उन्होंने जो कुछ गाया है, राष्ट्र का राग गाया है। उनके राग मे राष्ट्र की वेदना है, राष्ट्र की पीड़ा है, और इसी लिये वे पीड़ित भारत के लिये नवयुग की किवियत्री भी हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा केवल अपने राष्ट्र का आह्वान किया है। उस राष्ट्र का आह्वान किया है, जिसमें स्वाधीनता है, मानवी-वैभव हे, और है बन्धु भावना। उनकी रचनाओं में उनका एक अपना पन है, और चनकी एक अपनी विशेषता है। उस विशेषता में प्राणों को प्राण्यान बनाने की शक्ति हैं, जीवन को जीवन बाँटने की चमता है, श्रीर यही लला की की रचनाश्रो की सबसे बड़ी विशेषता है।

लली जी की राष्ट्रीय किवताये बड़ी ही त्रोजस्विनी श्रीर चमत्कार-पूर्ण हैं उन्हें पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है मानों सचमुच उनमें किसी पीड़ित का दृदय बोल रहा है। साहस, शिक्त के साथ करुणा श्रीर प्रेम का सम्मिलन दृदय के ऊपर श्रपना श्रपृव ही प्रभाव डालता है। निम्नांकित पंक्तियों के 'लली' जी की सजीव राष्ट्रीय कल्पना देखिये:—

> में कैसे बन्द। हूँ जननी, तू परतंत्र कहाँ थी।

बन्दी कौन कहेगा, उसको वह कैसे बन्धन में ? तेरा ही निर्मित तन जिसका, तेरा वैभव मन में। माँ। तू परतंत्रन कहाँ थी ?

भाव सरत, किन्तु मर्भ स्पर्शी है। इसी प्रकार की मर्भ-स्पर्शिता तती जी की सम्पूर्ण राष्ट्रीय रचनात्रों में विद्यमान है।

लली जी की रचनाओं में राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त मानवता के लिये जीवन की ज्योति भी हैं। जिस प्रकार उन्होंने दुखी होकर राष्ट्र की वेदना का राग गाया है, उसी प्रकार उन्होंने मानवी भावनाओं की सृष्टि भी की है। राष्ट्र की भावनाओं को रुथक करते करते चनकी आकांकायें इतनी ऊँची हो गई हैं, कि वे विश्व-भावना के रूप मे बदल गई हैं। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं में ही विश्वभावना की मलक है। वं अपने मे राष्ट्र के साथ हो साथ विश्व को मो देखती हैं, और देखती हैं, जगत के समस्त मनुष्यों को। राष्ट्रीय भावनाओं के साथ उड़ती हुई उनकी स्वतंत्र कल्पना जब विश्व-भावना का रूप प्रहण् करती है, तब अपने आप ही उनका उच्चाद्शे व्यक्त हो जाता है। निम्नांकित पद्यांश में उनके उच्चाद्शे को देखिये: —

"श्रव देखूँगी उत्थानों में, देश-प्रेम के श्रमिमानों मे, वीर श्रोष्ठ के गुण गानों मे, श्रमर सुयश मय सन्मानों में, दर्शन होते ही तज दूँगी, हिय वेदना श्रपार-

मुक्तसे मिल जाना एक बार।

कितनी सुन्दर कल्पना है, कितना अच्छा आत्म चित्रण है। इसी प्रकार की कल्पना लली जी की श्रिधकांश कविताओं में विद्यामान है। 'लली' जी ने जो कुछ लिला है, चमत्कार के साथ लिखा है। उनकी प्रत्येक-कल्पना में चमत्कार है, सरसता है, और है सजीवता। सरलता तो लली जी की एक अपनी विशेष वस्तु है। सरल और स्वामाविक शब्दों के द्वारा मावों के संसार को जागृत कर देना 'लली' जी मली मौति जानती हैं। 'लली' जी का जन्म सम्बत् १९५३ में जबलापुर जिला तर्गत 'पिपरिया' नामक गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम पं० कन्हैया लाल तिवारी है। 'लली' जी की शिला-दीका घर पर ही हुई। इनका विवाह रायवरेली निवासी पं० कैलासनाथ शुक्त बी० ए० के साथ संवत् १९६८ में हुआ। शुक्त जी इस समय सेक्रेटरियट मे एक अच्छे पद पर काम करते हैं।

'लेशी' जी अपने जीवन के प्रारंभ काल ही से कविता कर रही हैं। पिता के घर में ही इनके हृदय मे कविता-शक्ति जागृत हुई, और समय के साथ साथ वह विकसित होती गई। एक युग था, जब 'लली' जी की रचनायें हिन्दी की सभी पत्र-पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित हुआ करती थीं, और लोग उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से पढ़ते थे। मिथिलापति महाराज कामेश्वर सिंह जी की श्रोर से 'ताती' जी को 'साहित्य-च न्द्रका' की रुपाधि भी प्राप्त है। इसमें सन्देह नहीं, कि 'ताती' जी वास्तव में साहित्य की चिनद्रका हैं। क्योंकि चिन्द्रका ही की भाँति आपकी विशुद्ध रचनायें हृद्य को शीतल करतीं श्रीर प्राण्वान बनाती हैं। श्रापकी कविताश्रों का एक संप्रह 'जागृति' के नाम से प्रकाशित हुआ है, श्रीर उस पर श्रापको पाँच सौ रुपये का सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। निम्नांकित कविताओं में 'ताती' जी की काव्य-प्रतिभा श्रौर उनका कल्पना-चमत्कार दे खिये:--

श्वभिताषा

मुक्तसे मिल जाना एक बार।

कहां कहां मैं ढूंढ़ रहा हूँ,

कब से रही पुकार।

मुक्तसे मिल जाना एक बार।

नव कुसुमों की कुंजलता में,

निशि तारों की सुन्दरता में,

सरल हृद्य की डब्बलता में,

कुसुमित दल की उत्कलता में,

मुमसे मिल जाना एक बार।

सरिता की गति मतवाली में,
प्रिय बसन्त की हरियाली मे,
बाल प्रमाकर की लाली मे,
निशानाथ की उजियाली मे,
श्राशावादी बन कर लोचन,
श्राब तक रहे निहार—

जिसका वार न पार-

मुक्तसे मिल जाना एक बार।

श्रव देखूँगी स्त्थानों में, देश प्रेम के श्रभिमानों में, वीर श्रेष्ठ के गुण गानों में,
श्रमर सुयश मय सन्मानों मे
दर्शन होते ही तज दूँगी,
हिय वेदना अपार—

मुमसे मिल जाना एक बार।

[ २ ]

एक प्रश्न

बतला दे मेरी द्या मयी; कैसे तेरा श्राह्वान करूं ? वे लहर कहाँ हैं सागर में,

जिनके सम मधुर पुकार कहं? इस वीगा में व्वित भी न मिली,

जिससे स्वर-मय संकार करूं। वे पत्र कहाँ, वे पुष्प कहाँ, जिनसे तेरा सन्मान करूं। बतला दे मेरी दया मयी! कैसे तेरा श्राह्वान करूं?

वह भाव कहां कवि की कविता में,

मै जिसकी श्रनुहार करूं ? वे चरण कहां हैं ओज पूर्ण,

जिन पर जीवन बिलहार करूं? है वे पथ-दर्शक वीर कहाँ, यदि दर्शन का अनुमान करूं? वे अटल भक्त हैं कहां 'लली' जिनका में गवं गुमान करूं? बतला दे मेरी द्यामयी। कैसे तेरा आहान करूं? [ १ ]

प्रथम किर्ण

श्रतस भाव त्याग सन्ति,

प्रथम किरण आई।

सुषमा की निधि अपार,

क्यों न उठे पलक मार,

तन्द्रा वश यों निहार,

सहसा मुसुकाई।

श्रवस भाव त्याग सजनि,

प्रथम किरण आई॥

जाग चठा विश्व मार,

जाग चठा प्रकृति प्यार,

चषा खोल रही द्वार,

तू क्यों अलसाई ?

श्रवस भाव त्याग सजिन,

प्रथम किरण श्राई ॥

निज निज रुचि कर शृङ्गार,

जननी मन्दिर पृघार,

पुलक प्रेम से सँवार,

श्रारती सजाई।

अलस भाव त्याग सजनि,

प्रथम किर्ण आई ॥

मैं बित्त सित्व बार-बार, जागृत हो एक बार,

> श्राँख खोत देख श्ररी, नव संदेश लाई। श्रतस माव त्याग सजिन, प्रथम किरण श्राई॥

[8] #

वे श्रचेतन क्यों सममते,
सजिन । मै तो जागती सी।
ठहर जा! दुक देख मेरे श्रान्त डर की भावनायें,
जहतहाती लालसायें, कर्म रत प्रिय कामनायें—

श्रान्त हैं, विश्रान्ति तज कर, क्रान्ति प्रति पत्त माँगती सी। वे श्रचेतन क्यों सममते, सजनि । मै तो जागती सी।।

जल मरा सौन्दर्य ही पर शलम का श्रनुराग कैसा ? दे प्रकाश प्रदीप जलता ही रहा वह त्याग कैसा ? श्राज मैं उस दीप पर,

> श्रनुराग श्रपना वारती सी। वे श्रचेतन क्यों सममते, सजनि! मैं तो जागती सी॥

वेदना क्या है ? किसी सुख स्वप्न का इतिहास होगा, श्रांसुश्रों में भी छिपा श्रति ! नियति का परिहास होगा, कौन इस परिहास पर,

> निज चेतनाये त्यागती सी। वे अचेतन क्यों सममते,

सजित । मैं तो जागती सी ॥
मै वही हूँ विश्व मे जिसने कहीं पीड़ा न जानी,
मिट गये युग-युग श्रमिट होती रही जिसकी कहानी,
स्थोति जिसकी श्राज जग में,

जगमगाती जागती सी, वे श्रचेतन क्यों समभते, सजनि ! मैं तो जागती सी ॥

[ 4 ]

गायक

गायक । श्रजाप फिर वही तान, जिससे मैं इतना जान सकूँ, मेरा प्रियतम कितना महान ।

मैं नहीं सुनूंगी रजनी के, नीरव रोदन का करुण गीत, क्यों व्यर्थ निराशावाद सुना, तू आकर्षित कर रहा गीत। मै नही चाहती संध्या के, युग-युग का जर्जर प्रण्य गान, हाँ मधुर उषा आगमन सुना, कैसा होगा कंचन विहान।

गायक । श्रताप फिर वही तान, जिससे मैं इतना जान सकूं, मेरा प्रियतम कितना महान ।

> मै योगिनि हूं न वियोगिनि हूं, जगती की दुखिया नहीं मीत, इन सुखद अमर आशाओं ने, सारे जीवन को- लिया जीत,

जीवन घट मे जागृति भर लूं, कर सकू ध्येय का डिचत गान, फिर से अलाप तू वही तान। सेरे गायक। अनुरोध मान।

> गायक ! श्रलाप फिर वही तान । जिससे मैं इतना जान सकू, जेरा त्रियतम कितना महान् ।

# श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान

कविता हृद्य से सम्बन्ध रखती है। वह हृद्य से निकलती, श्रीर हृद्य को लेकर के ही श्रपने धर्म का पालन करती है। कविता का धर्म है, कि वह दूसरे हृदय को स्पर्श करे, श्रौर अपने हृद्य को उस दूसरे हृद्य मे उतार दे। कविता की सृष्टि का यही व्यापक उद्देश्य भी है। अब प्रश्न यह उठता है, कि कविता किस प्रकार अपने धमें का पालन करती हुई, अपने उद्देश्य की सीमा पर पहुँच सकती है। जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है, तब हम कविता में किव का हृद्य टटोलने लगते है, श्रीर यह देखने लगते हैं, कि कवि ने शब्दों की तृतिका का त्राश्रय लेकर त्रापनी जिन भावनात्रों का चित्र कविता मे खींचा है, उसके हृद्य ने उनका हृद्यंगम किया है या नहीं। उसमें उसकी ऋतुभूति बोल रही है, या नहीं ? उसमे उसकी ऋनुभूति की प्रेरणा विद्यमान है, या नहीं। ऋब यह वात अधिक स्पष्ट हो गई, कि कविता उसी अवस्था मे अपने धर्म का पालन कर सकती है, जब कि उसमे किन का हृद्य होगा, और होगी उसके हृदय की वास्तविक अनुभूति' अनुभूति और हृदय की सच्ची प्रेरणा के अभाव में कविता अपने धर्म से च्युत हो जाती है। धर्म से च्युत हो जाती है, इस्र जिये, कि उसमें हृदय का अधिक तत्त्व नहीं होता । उसमें मस्तिष्क होता है, और फिर वह हृदय को स्पर्श नहीं करती।

कविता की असीम मर्यादा है। कवि हृदय और हृदय की सबी अनुभूति की ही शक्ति से कविता की मर्थादा मे स्थान पा सकता है। किव के लिये यह आवश्यक नहीं, कि शब्दों के रथ पर सवार होकर कला का अनुसंघान करे। किन्तु उसके लिये यह श्रधिक श्रावश्यक है। कि वह उन्ही भावनाश्रों को, उन्हीं मनोयोगों को शब्दों के द्वारा कल्पना के रंग मे रंगे, उसका हृद्य जिनके अधिक सन्निकट हो, और जो उसके हृद्य-पिएड मे एक प्रकार सं समाविष्ट-से हो गये हो। या यों कहना चाहिये, कि जिनका उसके हृद्य से अपने आप स्रोत-सा फूटा पड़ता है। कवि जीवन की सार्थकता का यही एक प्रधान साधन भी है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी, यदि उसमे कवित्व शक्ति है, अपने हृद्य और हृद्य की सञ्ची अनुभूति को कविता मे ढाल कर संसार में जीवित रह सकता है। इसके विपरोत ज्ञान श्रीर मस्तिष्क की शक्ति को लेकर कविता-जगत मे प्रविष्ठ होने वाला विद्वान व्यक्ति भी कवि-समाज में सम्मान का भाजन नहीं बन सकता। यह सच है। कि हृद्य और हृद्य की सच्ची अनुभूति के अतिरिक्त कवि मे ओर भा कई बाते होनी आवश्यक है, किन्तु उसके साथ ही साथ यह भी सच है। कि हृदय की अनुभूति और अनुभूति की प्रेरणा ही किवता का आधार है। अनुभूति और अनुभूति की प्रेरणा के अभाव में किवता 'किवता' नहीं रह जाती, वह कुछ और हो जाती है, इसिलये हो जाती है कि वह प्राणों को नहीं छूती, हृदय को स्पर्श नहीं करती। ऐसी अवस्था में वह अपने धर्म-सिंहासन से नीचे खिसकने के साथ ही साथ अपने उद्देश्य से भी च्युत हो जाती है।

कविता के इस धर्म को सामने रख कर यदि हम श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की विवेचना करते हैं, तो वे हमें सबसे श्रागे दिखाई देती है। उनकी समस्त रचनात्रों मे उनका हृदय छत्तकता हुन्रा दिखाई देता है। उनके हृद्य की भावनात्रों में उनके हृद्य की सच्ची अनुभूति है, उनकी श्रतुभूति की वास्तविक प्रेरणा है। हृदय की त्रातुभूति श्रीर श्रनुभूति की वास्तविक प्रेरणा के साथ ही साथ उनमें ' प्रसाद गुगा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, इस ढंग से कहा है, कि सुनने वाले का हृद्य उसे शीघ ही श्रपने मे ढाल लेता है। चनके कथन् मे उनका अपना एक निरालापन, अपना एक श्राकर्षण, श्रौर श्रपना एक चमत्कार है। वह निरालापन, वह श्राकर्षण, श्रौर वह चमत्कार शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता । वह केवल पढ़ा जा सकता है, समभा जा सकता है, श्रीर मन ही मन श्रनुभव किया जा सकता है। उनकी सीधी-सादी कल्पनार्ये मन के विचारों को जागृत, उत्तेजित श्रौर

विकसित कर देती हैं। वे अपनी मावनाओं को क्यों का त्यों पाठकों के हृदय में उतार देती है। हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध समा-लोचक ने चौहान जी की कविताओं की आलोचना करते हुये लिखा है:-आप के हृदय में भावों की छाप बहुत स्पष्ट पड़ती है। और उनके आवेगों में विह्वल होने की शक्ति भी आप में है। आप जिस सहज-सुन्दर भाव से अपने भावों को पाठक के सम्मुख रख देती है, उससे पाठक क्या, समालोचक को भी हठात् ऐसा जान पड़ता है, मोनों समस्त हृदय क्यों का त्यों निकाल कर सामने रख दिया गया है।"

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 'हृद्यवाद' की कविताये लिखने मे हिन्दी-साहित्य मे अधिक आगे बढ़ी हुई हैं। उनकी किवताओं में भले ही कल्पनाओं की उड़ान कम हो, किन्तु वे हृद्य को स्पर्श करती है, प्राणों मे मनमनाहट उत्पन्न करती हैं। ऐसा ज्ञात होता है, मानों सचमुच उनकी अनुमूति अपनी अनुभूति बन कर प्राणों मे डोल रहो हा। उदाहरण के लिये जीनमांकित पक्तियाँ देखिये:—

'उन्हें सहसा, निहारी सामने संकोच हो श्राया।

गुँदी श्रॉखे सहज ही लाज से नीचे मुकी थी मै।।

कहूं क्या प्राण्धन से यह हृदय में सोच हो श्राया।

वही दुछ बोल दें पहले, प्रतीक्षा में, रुकी थी मैं।।

श्रचानक ध्यान पूजा का हुआ मट श्रांख जो खोली।

नहीं देखा, उन्हें बस, सामने सूनी कुटी देखी।।

हृदय-धन चल दिये, मैं लाज से रनसे नहीं बोली। गवा सर्वस्व, अपने आप को दूनी लुटी देखी॥

कितनी चत्कुष्ट पिक्वर्य हैं! चत्कुष्ट पिक्वर्य इसिलेये हैं, कि इनमें किव की सच्ची अनुमूति हैं। ऐसा ज्ञान होता है, मानो वास्तव में इनके मीतर किसी का हृदय बोल रहा है। सुभद्रा जी की इन पंक्तियों को आज मैंने पहली बार पढ़ा है, श्रीर में सच कहता हूं, कि मुमे ऐसा ज्ञात हो रहा है, मानो में मीरा की पंक्तियाँ पढ रहा हूँ। कितनी स्वमाविकता है, कितनी सरलता है। काब्यालंकारों और शब्द वैचित्र्य के अभाव में भी एक पंक्तियां एक बार हृदय आन्दोलित किये बिना नहीं रहतीं सुभद्रा जी की यह सब से बड़ी विशेषता है। सीधे सादे शब्दों के द्वारा हृदय स्पर्शी भावों को जागृत कर देना सुभद्रा जी ही जानती हैं। इस हिष्ट से हिन्दी-साहित्य की किवित्रियों में उनका सब श्रेष्ठ स्थान है।

श्रानुभृति तो सुभद्रा जो की एक श्रापनी वस्तु है। उनकी श्रानुभृति, वास्तव मे श्रानुभृति है। उन्होंने वास्तव मे श्रापने जीवन से कुछ सोखा है, श्रीर सीखा है। उसके बहुत सिन्नकट जाकर। उनकी श्रानुभृति मे विशालता है, ज्यापकता है। देखिये, उनकी निम्तांकित पंक्तियां! इनमे बचपन की स्वानुभृति का कैसा सुन्दर चित्रण है:—

बार बार अम्ती है मुमको, मधुर याद, बचपन, तेरी।

## श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान

गया, ले गया, तू जीवन की, सबसे मस्त खुशी मेरी।।

> चिन्ता-रहित खेलना-खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छन्द। कैसे भूला जा सकता है। बचपनका ऋतुलित आनन्द॥

ऊंच-नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी ? -बनी हुई थी, श्रहा ! मोंपड़ी-श्रौर चीथड़ों में रानी ॥

> किये दूध के कुल्ले मैने, चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी, कलोल मचारा। सूना घर श्राबाद किया॥

बचपन का ऐसा उत्कृष्ट चित्रण बहुत कम देखने मे आता है। किवियित्री श्रपने बचपन की स्मृति मे स्वयं भी शिशु हो गई है। सुभद्रा जी सचमुच शिशु जीवन का अनुभव करती हैं। वे सदैव शिशु की मांति सरल, सहदय और चिन्ता-भावनाओं से दूर रहना चाहती हैं। किन्तु जीवन तो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। उसका काम तो है आगे बढ़ना। 'शिशुपन' की चाह होने पर भी जब वह सुभद्रा जी से छूट जाता है, तब सुभद्रा जी अपने उसीं स्वाभाविक स्वर में कहती हैं:— वह सुख का साम्राज्य छोड़ कर,
में मतवाली बड़ी हुई।
लुटी हुई, कुछ ठगी हुई-सी,
दौड़ द्वार।पर खड़ी हुई।।
लाज भरी श्रांखे थीं मेरी,
मन में डमँग रगीली थी।
तान नसीली थीं कानों में,
चंचल छैल छबीली थी।।
दिल में एक चुमन-सी थी,
यह दुनिया सब श्रलबेली थी,
मन में एक पहेली थी, मैं,
सब के बीच श्रकेली थी।

शिशु पन किवियती के साथ बहुत से लोग थे। माता थे, पिता थे। माई थे, बन्धु थे। किन्तु जीवन जब शिशुपन को छोड़ कर आगे चलता है, और यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश करता है, तब किवियती अपन को एक विचित्र संसार में पाती है। उसे उसका अपना जावन बदला हुआ दिखाई देता है। मन में उमंगों और अभिलाषाओं के होने पर भी वह संसार में अकेली होने के कारण चिन्तित हो उठती है। किन्तु कुछ ही दर के पश्चात् उसकी चिन्ता-भावना बदल जाती है, और वह कह उठती है:-

## श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान

सब गिलयाँ इसकी भी देखों, इसकी खुशियाँ न्यारी हैं। प्यारी, प्रीतम की रंग-रिलयों, की स्मृतियाँ भी प्यारी है।

किन्तु यहाँ कवियित्रो का मन नही रमना। कुछ ही देर मे वह जीवन से व्याकुल हो जाती है, श्रौर पुनः कह उठती है:-

माना मैने युवा-काल का, जीवन ख़ूब निराला है। आकांचा, पुरुषार्थ. ज्ञान का, हृदय मोहने वाला है।। किन्तु यहाँ मामट है भारो, युद्ध चेत्र संसार बना। चिन्ता के चक्कर मे पड़कर, जीवन मी है भार बना।

कवियित्री जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में प्रवेश करके उनका अनुभव करती है, और उसका हृदय पुनः शिशुपन के लिये तड़प उठता है। शिशुपन की सी सरलता, और शिशुपन की सी विश्ववन्धुता उसे जीवन की किसी अवस्था में नहीं प्राप्त होती, और वह फिर अपने 'शिशुपन' की याद करने लगती है। वह अपने उस शिशुपन को 'शिशुआं' मे खोजती है, और उसमें मिल जाने का प्रयत्न करती है। देखिये, क्या यह सच नहीं है:- में बचपन को बुला रही थी, बोल उठी विटिया मेरी। नन्द्रन-वन-सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी।। में भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूं। मिल कर उसके साथ स्वयं; में भी बच्ची बन जाती हूं।

सुभद्रा जी की इन पंक्तियों ने उन्हें हिन्दी-साहित्य में अमर बना दिया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जैसा सुन्दर चित्रण उन्होंने अपनी उक्त पंक्तियों में किया है, वैसा सुन्दर और सजीव चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है।

सुभद्रा जी की किवताओं में जहाँ विश्व-भावना की श्रिध-कता है, वहाँ वे श्रपने राष्ट्र को भी नहीं भूल सकी हैं। यद्यपि विश्वभावना को लेकर चलने वाले किव श्रीर किवियती के लिये, यह एक निम्न कोटि का स्थान है, किन्तु किव का विशाल श्रीर करुण-हृद्य श्रपने राष्ट्र की पीड़ित डद्गार को कैसे उपेचा की हिट से देख सकता है, श्रीर ऐसी श्रवस्था में जब कि वह स्वयं राष्ट्र के लिये श्रपना सब कुछ दे देने के लिये तैयार हो। सुभद्रा जी को भी हम इसी श्रवस्था में पाते हैं। सुभद्रा जी श्रेष्ट किव-यित्री होने के साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्य कर्मी भी हैं। फिर भी वे श्रपने राष्ट्र को कैसे भूल सकती हैं? उन्होंने श्रपने जीवन को ही राष्ट्र में मिला दिया है। श्रतः उनकी राष्ट्रीय किवतायें भो उनकी जीवन की किवतायें हैं। उनकी रष्ट्रीय किवताओं में भी एक विचित्र चमत्कार है, एक विचित्र श्रोजित्वता है। राष्ट्रीय हिंद्र से उनकी 'भाँसी की रानी' वाली किवता सबसे श्राधिक श्रोजित्वनी श्रीर सुन्दर कही जाती है। इसमें सन्देह नहीं, कि वह है भी श्राधिक श्रोजित्वनी। सुभद्रा जी ने श्रपनी उस किवता में माँसी की रानी का जो चित्रण किया है, वह बहुत ही सफल श्रीर सजीव है। उसे पढ़ते ही हृद्य में साहस श्रीर उत्साह की तरंगें तरंगित होने लगती हैं। ऐसा माल्स होता है, मानो माँसी की रानी स्वयं श्रपने वास्ति-विक छूप में सामने खड़ी हुई है।

सुभद्रा जी अपने राष्ट्रीय भावों को समय-समय पर विभिन्न रसों से सींचती हैं, और सींचती हैं, बड़ी ही सफलता तथा बड़े ही कौशल के साथ। कहीं तो वे अपने राष्ट्र के लिये अपने इदय की वेदना प्रगट करती हैं, और कहीं अपनी आजस्विनी वाणी में वीर-रस की सृष्टि करती हैं। कहीं करुणा की घारा बहाती है, तो कहीं लोगों को प्रेम-संगीत सुनने के लिये विवश कर देती हैं। ऐसा ज्ञात होता है, सुभद्रा जी का सभी रसों के अपर कुछ न कुछ आधिपत्य अवश्य है। करुणा रस का उनका एक सुन्दर चित्रण देखिये:—

> बहन आज फूली समाती न मन में। तिहत आज फूली समाती न घन मे।।

घटा है न फूली समाती गगन में।
लता आज फूली समाती न वन मे।।
में दो वहन किन्तु भाई नहीं है।
है राखी सजीं पर कलाई नहीं है।।
है भादों घटा किन्तु छाई नहीं है।
नहीं है खुशी पर कलाई नहीं है।

करुण रस की ये पंक्तियाँ किसी भी साहित्य को अधिक गौरवान बना सकती हैं।

श्रीमती सुभद्रा कुमारी का जन्म संवत् १९६९ में प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह जी था। संवत् १९७६ ई० में इनका विवाह खण्डवा-निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी चौहान बी० ए० एल० एल० बी० के साथ हुआ। उस समय ये प्रयाग के कास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल में 'शिद्या प्राप्त करती थीं। विवाह के परवात् भी इनका अध्ययन जारी रहा। असहयोग के जमाने में इन्होंने अपना पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ कर ये अपने पित के साथ देश की सेवा में लग गई, और तब से लेकर आज तक बरावर देश की सेवा में संलग्न हैं। इस समय आप काँग्रेस की ओर से मध्य प्रान्तीय असेम्बली की माननीया सदस्या भी हैं।

सुभद्रा जी बचपन ही से कविता कर रही हैं। इनकी बचपन की कविताओं में ही इनकी सर्वतो मुखी-प्रतिभा की मलक मिल्ति थीं। जिस समय ये पढ़ती थीं, उसी समय माधिक-पत्र पित्रकाओं में इनकी कविताओं की घूम मची रहती थी। जीवन के साथ ही साथ इनकी कविता भी विकसित होती गई, और इतनी विकसित हो गई, कि वह साहित्य-जगत की एक स्थायी सम्पत्ति बन गई। आप कवियित्री ही नहीं हैं, सुन्दर कहानी लेखिका भी हैं। कविताओं की तरह आपकी कहानियां भी बड़ी ही हत्य स्पर्शनी और भावमयी होती हैं। आप को दो बार पांच-पांच सौ रुपये का सेकसिया पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। पहला पुरस्कार आप की कविता-पुस्तक 'मुकुल' पर और दूसरा आप की कहानी-पुस्तक 'विलरेमोती' पर प्राप्त हुआ है। हिन्दी-जगत की आप निधि हैं, और आप से हिन्दी-जगत को अभी बड़ी-बड़ी आशायें हैं। नीचे हम आप की कुछ कवितायें उद्धृत कर रहे हैं। पाठक देखेंगे, कि उसमें विश्व-भावना के साथ ही साथ कितनी उच्च कोटि की देशमित्त हैं:—

[ 7]

कलह-कार्ए

कड़ी आराधना करके बुलाया था उन्हें मैने।
पदों को पूजने के ही लिये थी साधना मैंने।।
तपस्या नेम त्रत करके रिकाया था उन्हें मैंने।
पधारे दंव, पूरी हो गई, आराधना मेरी।।
उन्हें सहसा निहारा सामने, संकोच हो आया।
मुँदी आँखें, सहज ही लाज से, नीचे मुकी थी मैं।।
कहूँ क्या प्राण्धन से यह हृद्य में सोच हो आया।

वहीं कुछ बोल दें पहले प्रतीक्ता में रुकी थी मैं।।
श्राचानक ध्यान पूजा का हुआ, मह आंख जो खोली।
नहीं देखा उन्हें, बस सामने सूनी कुटी देखी।।
हृद्य-धन चल दिये, मैं लाज से उनसे नहीं बोली।
गया सर्वस्व, अपने आपको दूनी लुटी देखी।।

[ २ ]

चलते समय

तुम मुक्ते पूछते हो 'जाऊँ' ? मैं क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो ? 'जा'...कहते ककती है जबान, किस मुँह से तुमसे कहूँ रहो ?

> सेवा करना था जहाँ मुक्ते, कुछ भक्ति-भाव दरसाना था। चन कृपा—कटाकों का बदला. बिल होकर जहाँ चुकाना था।

में सदा रूठती ही आई, प्रिय! तुम्हें न मैंने पहचाना। वह मान वाण्य-सा चुमता है, श्रब देख तुम्हारा यह जाना।

[3]

ठुकरा दो या प्यार करो देव ! तुम्हारे कई उपानक

## श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान

कई ढंग से आते है। सेवा में बहुमूल्य मेंट ले, कई रंग के लाते हैं॥

> धूमधाम से साज बाज से, मन्द्र मे वे आते हैं। मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुयें, लाकर तुम्हे चढ़ाते हैं।

में ही हूं गरीबिनी ऐसी, जो कुछ साथ नहीं लाई। फिर भी साहस कर मन्दिर मे, पूजा करने को आई॥

> घूप-दीप नैबेद्य नहीं है, माँकी का शृंगार नहीं। हाय। गले में पहनाने को, फूलों का भी हार नहीं॥

मै कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी, है स्वर में माधुर्थ नहीं। मन का भाव प्रगट करने को, वाग्री मे चातुर्थ नहीं।

> नहीं दान है, नहीं दिल्णा, खाली हाथ चली स्राई।

पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाय! चली श्राई॥

पूजा और पुजापा प्रमुवर ! इसी पुजारिन को समको। दान दिष्णा और निछावर, इसी भिखारिन को समको॥

> मैं उन्मत्त, प्रेम का लोभी, हृद्य दिखाने आयी हूं। जो कुछ है, बस यही पास है, इसे चढ़ाने आयी हूं॥

चरणों पर अर्थित है, इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो, या प्यार करो॥

[8]

मेरा नया बचपन

वार-बार श्राती है मुसको, मधुर याद बचपन तेरी। गया, ते गया, तू जीवन की, सबसे मस्त खुशी मेरी॥

> चिन्ता-रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छन्द् ।

## श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान

कैसे भूता जा सकता है, बचपन का अतुत्तित आनन्द्।

कँच नीच का ज्ञान नहीं था, श्रा-छूत किसने जानी ? बनी हुई थी श्रहा ! मोपड़ी, श्रीर चीथड़ों में रानी ॥

किये दुध के कुल्ले मैंने,
चूस श्रॅगूठा सुधा पिया।
किलकारी कल्लोल मचा कर,
सूना घर श्राबाद किया।

रोना और मचल जाना भी, नया त्रानन्द दिखाते थे! बढ़े-बढ़े मोती से आँस्, जयमाला पहनाते थे॥

मैं रोगी,मां काम छोड़ कर, श्रायी, मुमको उठा लिया। माड़-पोछ कर चूम-चूम, गीले गालों को मुखा दिया।।

दादा ने चन्दा दिखलाया, नेत्र-नीर द्रुत चमक चठे। घुली हुई मुसकान देखकर, सब के चेहरे चमक चठे॥ वह सुख का साम्राक्य ब्रोड़ कर, मैं सतवाली बड़ी हुई। लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई॥

लाज भरी आँखें थीं मेरी, मन में इमँग रंगीली थी। तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी।

> दित में एक चुभन-सी थी, यह दुनिया सब ऋतवेली थी। मन मे एक पहेली थी, में सब के बीच ऋकेती थी॥

मिला, खोजती थी, जिसको, हे बचपन ! ठगा दिया तू ने। श्ररे ! जवानी के फंदे में, सुमको फँसा दिया तू ने॥

सव गिलयाँ उसकी भी देखी, उसकी खुशियाँ न्यारी हैं। प्यारी, प्रीतम की रंग-रंतियों, की स्मृतियाँ भी प्यारों है।।

माना मैंने युवा काल का, जीवन ख़ूब निराला है।

## श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान

आकांचा पुरुषार्थ ज्ञान का, उद्य मोहने वाला है।

> किन्तु यहाँ मंसट है भारी, युद्ध चेत्र संसार बना। चिन्ता के चक्कर में पड़ कर, जीवन भी है भार बना॥

श्राजा बचपन । 'एक बार फिर; दे दे श्रपनी निर्मल शान्ति; व्याकुल व्यथा मिटाने वाली; वह श्रपनी प्राकृत विश्रान्ति ॥

> वह भोती सी मधुर सरतता; वह प्यारा जीवन निष्पाप । क्या फिर आकर मिटा सकेगा; तू मेरे मन का सन्ताप ॥

में बचपन को बुता रही थी; बोत उठी बिटिया मेरी । नन्दन-वन सी फूल उठी; यह छोटी-सी र्जाटया मेरी ॥

> 'माँ ओ' कह कर बुला रही थी; मिट्टी स्ता कर आयी थी; इन्न मुँह में इन्न लिये हाथ में; मुमे स्तिलाने आयी थी।।

पुलक रहे थे श्रंग; हगों में; कौतुहल था छलक रहा । मुँह पर थी श्राह्माद लालिमा; विजय गर्व था मलक रहा।।

> मैंने पृञ्जा; 'यह क्या लायीं' ? बोल डठी; वह 'मां का श्रो।' हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से; मैंने कहा, "तुम्हीं खाश्रो।"

पाया मैने बचपन फिर से; बचपन बेटी बन आया। इसकी मंजुल मूर्ति देख कर; मुक्त में नव-जीवन आया।

> में भी उसके साथ खेलती:— खाती हूं, तुतलाती हूँ। मिल कर उसके साथ स्वयं; में भी बच्ची बन जाती हूँ॥

जिसे खोजती थी बरसों से; श्रव जाकर उसको पाया। भाग गया था मुमे छोड कर; वह बचपन फिर से श्राया॥

#### [ ५ ] माँसी की रानी

सिंहासन हिल डठे, राजवंशों ने मृक्कटी तानी थी।

बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।।

लुटी हुई आजादी की कीमत सब ने पहचानी थी।

दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।।

चमक डठी सन् सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी।

बुन्देले हर बोलों के मुख इमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसी वाली रानी थी।।

2

कानपूर के नाना की मुँह बोली बहिन 'छवीली' थी। लक्ष्मीवाई नाम पिता की वह सन्तान अकेली थी।। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलीं थी। बरछी ढाल छपाण् कटारी उसकी यही सहेली थी।।

वीर शिवाजी की गाथायें उनको याद जवानी थी। बुन्देले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी- खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसी वाली रानी थी।

3

'लक्ष्मी थी, या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार ॥ नक्षती युद्ध न्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोडना, ये थे उसके प्रिय खेलवार॥ महाराष्ट्र कुल देवी इसकी भी आराध्य भवानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुख़ हमने सुनी कहानी थी-खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसी वाली रानी थी।

8

हुई वीरता की वैभव के साथ सगाइ मॉसी में। व्याह हुन्ना रानी वन न्नाई लक्ष्मी बाई माँसी में।। राज महल में बजी बघाई खुशियां छाई माँसी में। सुभट बुँदेलों की विरुदाविल-सी वह न्नाई मांसी में।।

चित्रा ने त्रजुंन को पाया शिव को मिली भवानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी-खूब लड़ी मर्दानी वह तो मांसी वाली रानी थी।

4

डिद्त हुआ सौभाग्य मुद्ति मह्लों में डिजयाली छाई। किन्तु काल गित चुपके-चुपके काली घटा घेर लाई।। तीर चलाने वाले कर मे उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय! विधि को भी नहीं दया आई।।

नि:सन्तान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुख इमने सुनी कहानी थी-खूब लडी मर्दानी वह तो मॉसी वाली रानी थी।

Ę

रानी गई सिधार; चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। श्रंभी उम्र कुल तेइस की थी मनुज नहीं श्रवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी॥ दिखा गई पथ; सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी— खूब लड़ी मदीनी वह तो मॉसी वाली रानी थी॥

[६]

श्ररे ढाल दे पी लेने दे ! दिल भर कर प्यारे साक्षी। साध न रह जाये कुछ इस छोटे से जीवन की बाक़ी।। ऐसी गहरी पिला, कि जिससे रंग नया छा जावे। श्रपना श्रोर पराया भूलूँ तू ही एक नजर श्रावे॥ ढाल-ढाल कर पिला; कि जिससे मतवाला होवे संसार। साक़ी। इसी नशे मे कर लेगे भारत-माँ का उद्धार।।

# श्रीमती महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा हिन्दी-साहित्य की सर्व श्रेष्ठ कवियित्री हैं। कवियित्रियों में ही नहीं, पुरुष कवियों में भी किसी श्रंश में उनका स्थान सर्वोपरि है। वे अपनी सुललित, करुण, और व्यापक भावनाओं के साथ बहुत आगे बढ़ गई हैं। हम तो चन्हे हिन्दी-साहित्य में वहां देख रहे हैं, जहाँ विशव के बड़े-बड़े कवि है। उनकी सुन्द्र और मानवी भावनाओं से लसी हुई वनायें प्रान्तीय भाषाओं मे लिखी गई रचनात्रों से श्रमिमान के साथ टक्कर लेती हुई सुदूर विश्व में भी छिटक जातो हैं। एक गुलाम देश श्रीर गुलाम देश के मनुष्यों के साहित्य की कवियित्री होने के कारण, संभव है, महादेवी जी की रचना-यें विश्व के हृद्य में स्थान न शाप्त कर सकी हों, किन्तु यह निर्विवाद है, कि उनमें विश्व के हृदय में स्थान प्राप्त करने की सजीव शक्ति है। इमारा तो यह दृढ़ विश्वास है, कि जब कभी विश्व के सहृद्य काव्य-मनीषी हिन्दी साहित्य की युग परिवर्तन कारी रचनात्रों का अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे, कि हिन्दी-साहित्य की महादेवी जी विश्व के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में

विराजमान हैं। यह इसिलये. कि उनमे विश्व भावना है, हृदय की विशालता है। उनकी कल्पना राष्ट्र और समाज से अधिक ऊपर उठ कर मानव जगत में चिर सत्य का अनुसन्धान करती हैं। उस सत्य का अनुसंधान करती है जो जगत के समस्त 'असत्य' प्राणी मात्र में सत्य के रूप में विराज मान है, और जिसकी 'अञ्चल' और 'अहस्य' ज्योति अधकार पूर्ण जगत को आलोकित किये हुए है।

महादेवी जो उस सत्य को पहचानती है। या यों कहना चाहिये, कि उसे परखने का प्रयास करती हैं। उनका प्रयास ठीक वैसा ही है; जैसा मीरा का प्रयास था। किसी ऋश में उनका प्रयास मीरा के प्रयास से भी श्रधिक ब्यापक, श्रधिक मानवी, और अधिक वेदना शोल हैं। मीरा का 'सत्य' कृष्ण के रूप में विराजमान था; और कृष्ण केवल हिन्दू मात्र के श्राराध्यं देव हैं; किन्तु महादेवी का 'सत्य' समस्त विश्व का सत्य है। वास्तव मे वह सत्य है। वह किसो एक विशेष व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर विश्व के अग्रु अग्रु मे विराजमान है। महादेवी जी उसी 'सत्य' के गीत गाती हैं। वही 'सत्य' उनका प्रियतम है, वही उनका आराध्य देव है। वे इस असुन्दर श्रीर 'असत्य' संसार मे अपनी डसी 'चिर सुन्दर' और 'चिर सत्य' को खोजती हैं। उनकी समस्त करुण-रागिनी उसी चिर सत्य के लिये हैं। उनकी कल्पनायें सावन के बादलों की भांति वेदना और करुणा वरसाती हुई हसी 'चिर सत्य' और 'चिर सुन्दर' की खोज में जगत के अगु-अगु को बजाती हैं, और उनमें मनमानाहट उत्पन्न करती हैं। उनका सत्य-त्रियतम, अमूर्व है, श्राहश्य है, श्राट्यक्त है, श्रीर श्रासीमित है। महादेवी जी अपने इसी त्रियतम के पास पहुँचना चाहती हैं, श्रीर पहुँच कर उसमें मिल जाना चाहती हैं। किन्तु मिल नहीं पाती, पहुँच नहीं पाती उनकी वेदना और कहण शील काव्य का यही एक रहस्य है।

उनकी वेदना आध्यात्मिक है, सत्य है। सत्य इसीलिए है, कि वह आध्यात्मिक है, और उसमें है समाकुल आत्मा का परमात्मा के लिये प्रग्रय-निवेदन। स्रातमा, स्रपने प्रियतम परमात्मा से, जो सत्य है, जो रुचिर है, बिछुड़ी हुई प्रियतमा की भॉति संसार में विचरण कर रही है। उसके प्रियतम का वह ससार इस संसार से भिन्न है। वह नित्य है, वह अमर है। महादेवी जी आत्मा के रूप में उस संसार को देख तो नहीं पातीं, किन्तु उस 'सत्य' संसार की कल्पना अवश्य करती हैं। वे अपनी कविता में उसी संसार को बसाती हैं, और उसी संसार का निरूपण करती हैं। उन्होंने अपने प्रियतम के उस संसार को देखा तक नहीं है, किन्तु वे अपनी अभिनव उपमाओं श्रीर रूपको के द्वारा श्रांखों के सामने उसका एक चित्र श्रवश्य खड़ा कर देती हैं, जो वास्तव में उस ससार ही की भाँत रुचिर; सुखद श्रीर सत्य-सा ज्ञात होता है। रुचिर, सुखद इसिलये ज्ञात होता है, कि वह सत्य है, श्रीर वह सत्य इसलिये है, कि उसमें श्रखिल प्रकृति के मानव जीवन

की प्रतिच्छिवि है। महादेवी जी अपने चसी अमिट संसार में करुण कल्पनाओं के सूत्र में मानव हृदय को गूँथती हैं। चनका हृदय विश्व का हृदय है, चनकी भावना विश्व की भावना है। वे प्रकृति और संपूर्ण जगत को अपने से दूर नहीं देखतीं। वे देखती हैं, कि प्रकृति, जगत, और जीवन के मध्य में चनका प्रियतम स्थिर है, और वह एक ही तार में, एक ही सूत्र में; जगत के हृदय-हृदय को गूँथे हुये हैं। अतः महादेवी जी भी जगत के हृदय-हृदय में, प्रकृति के कण्-कण् में अपने प्रियतम को खोजती हैं और माव साम्यता की शक्ति से जीवन, प्रकृति और जगत को मेद कर इसके सिज्ञकट पहुंचने का प्रयत्न करती हैं।

दु:ख के सम्बन्ध में कहती हैं:- "दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र मे बॉध रखने की इसता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमे चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किन्तु हमारा एक बूँद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख का अकेला भोगना चाहता है, परन्तु दु:ख सब को बाँट कर—विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल विन्दु समुद्र में मिल जाता है, किव का मोच है।

अपने दुःखवाद के सम्बन्ध में थे हैं महादेवी जी के विचार ! कितने उच्चकोटि के विचार हैं। जिस किव के इतने उच्च कोटि के विचार हों, क्या कोई उसे विश्व किव के सिंहा-सन से दूर रख सकता है! महादेवी जी ने इसी विशालता के साथ अपने दुःखवाद का चित्रण भी किया है। उनके इसी दुःखवाद के सम्बन्ध में हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव और लेखक राय कृष्णदास जी उनकी 'नीरजा' नामक पुस्तक की मूमिका में जिखते हैं:—श्रीमती वर्मा-हिन्दी-कविता के इस वर्तमान युग की वेदना-प्रधान कवियित्री है। उनकी काव्य-वेदना आध्यात्मिक है। इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रण्य-निवेदन है। किव की आत्मा, मानों इस विश्व में बिद्ध ड़ी-हुई प्रेयसी की भाँति प्रयतम का स्मरण करती है। उसकी

हिष्ट से, विश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अलौकिक चिर सुन्दर की छाया मात्र है। इस प्रतिबिम्ब-जगत को देख कर किव का हृद्य, उसके सलोने बिम्ब के लिये ललक उठा है। मीरा ने जिस प्रकार उस परम-पुरुष की उपासना सगुण रूप में की थी, उसी प्रकार महान्वी जी ने अपनी भावनाओं में उसकी उपासना निगुण रूप में की है। उसी एक का स्मरण, चिन्तन, एवं उसके तादात्म्य होने की उत्कर्णा महादेवी जी की कविताओं के उपादान हैं!"।

महादेवी जी की समस्त रचनाओं मे चल्छष्ट दुः खवाद है, श्रीर चनके दुः खवाद में आध्यात्मिकता है। वे श्राध्यात्मिक वियोगिनी हैं। वियोगिनी ही की भाँति वे श्रपने प्रियंतम का श्राह्मान करती हैं, उसके स्वरूप का निरूपण करती हैं, श्रीर करती हैं, श्रपने शृङ्गार को सजग। इसके लिये कहीं वे वेदना का श्रंचल पकड़ती हैं, कहीं करणा की घनी छाया में बैठती है, श्रीर कहीं श्रपने चल्लसित मान-श्रमिमान भी व्यक्त करती हैं। यह सब है वियोगिनी ही की भाँति, किन्तु है एक सफल श्राध्यात्मिक-वियोगिनी की भाँति। जो कुछ है, बहुत ऊँचा है, बहुत विशाल है। साधारण पाठक का साहस नहीं, कि वह वहाँ पहुंच सके, उसकी वास्तविकता को परख सके। किन्तु उसमे एक तथ्य हैं; एक सत्य है, श्रीर है, वह बहुत ही सुन्दर, बहुत ही कल्याणकारी। निम्नांकित पंक्तियों में उसका चित्र दें लिये:--

शृङ्गार कर तेरी सजिन !

नव चीर निधि की डिमेंगों से,

रजत भीने मेघ सित,

मृद्ध फेन मय मुक्तावती से,

तैरते तारक श्रमित;

सिव ! सिहर डठती रिश्मयों का, पहिन अवगुण्ठन अवनि ।

+ + +

विभिर पारावार में,

श्रालोक प्रतिमा है श्रकम्पित,

श्राज ज्वाला से बरसता,

क्यों मधुर घन सार सुरिमत ? । सुन रही हुँ एक ही भंकार जीवन में प्रजय में ? कौन तुम मेरे हृदय में ?

न ने कण-कण डर्बर करते लोचन, स्पन्दन भर देता सूना पन, जग का धन मेरा दुख निर्धन,

ने ने क्यों वह प्रिय जाता पार नहीं ? शशि के द्र्पेश में देख-देख, मै ने सुलमाये तिमिर-केश, -गूँथे चुन तारक-पारिजात, अवगुंठन कर किरगें अशेष,

> क्यों आज रिका पाया उसकी, मेरा अभिनव शंगार नहीं ॥

+ + +

में नीर भरी दुन्त की बद्ती ! में चितिज मृक्कटि पर घिर धूमिल, चिन्ता का भार बनी अविरत्त, रज-कण पर जल-कण हो बरसी, नव जीवन-श्रंकुर बन निकती!

यह है महादेवी जी का दुःख वाद । हमारा तो यह हद मत
है, कि महादेवी जी अपने दुःख वाद से मनुष्य को मनुष्य
बनाने का प्रयक्ष कर रही हैं । उनका दुःख, उनकी वेदना, उनका
वियोग, अपने जिये नहीं, समस्त मानव जगत के जिये हैं । वे
एक साधिका की भौति अखिल जगत को प्रेम और करुणा का
सन्देश सुना रही हैं । उनके प्रेम मे साम्यता है, विशालता है ।
संसार यदि उनकी प्रेम-साम्यता और विशालता के तत्व को
सममने का प्रयक्ष करे तो इसमे सन्देह नहीं, कि संसार में
बसने वाले मनुष्यों को मनुष्य बनने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

महादेवी जी की काव्य-कल्पनाओं के ऊपर श्रमी एक लेख 'देशदूत' में प्रकाशित हुआ था। उस लेख से महादेवी जी की किवताओं और उनके दुःख वाद पर श्रिधक प्रकाश पड़ता है। श्रतः हम उस लेख के लेखक श्रीयुत ठा० श्रीनाथ सिंह जी की श्रतुमति से उसका कुछ श्रश यहाँ उद्धृत कर रहे हैं:—

हम हिन्दी वार्लों को महादेवी वर्मा का गवं होना चाहिये। उन्होंने अपनी इस अथक साहित्यिक साधना के द्वारा मीरा को ही नवीन जन्म नहीं दिया, विश्व-साहित्य में भी हिन्दी का मस्तक ऊँचा किया है। अपनी परिमार्जित भाषा, गन्भीर चिन्तना, और कोमल कल्पना के द्वारा इन्होंने जिस गीत-साहित्य का सूजन किया है, उसने मीरा को भी अप्रतिमा कर दिया है। मीरा महादेवी जी से उतना ही पीछे रह गई हैं, जितना कि समय हन्हें छोड़ आया है।

मीरा और महादेवी; दोनों ने विरह के गीत गाये हैं । किन्तु फिर भी दोनों में थोड़ा अन्तर है। मीरा के प्रियतम की एक तसवीर हो सकती है, उसे देख लेने पर मीरा जी उप्ति का अनुभव कर सकती है, वह प्रियतम मानव रूपधारी भी हो सकता है; किन्तु महादेवी का प्रियतम, मीरा के प्रियतम से कहीं अधिक रहस्यमय और पहुंच से बाहर है। या यों कहिये, कि अस्पष्ट भी है। तसवीर तो उसकी कदापि बनाई हो नहीं जा सकती। मानव-रूप को कभी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, कि वह इस प्रियतम का पद प्राप्त करे। विश्व-मानव आत्मा, अपना समस्त सौन्दर्थ, अपना समस्त वैभव, अपनी समस्त विनय-श्री लेकर आवे और अस्यन्त श्रद्धा से प्रेरित होकर महा-

देवी के चरणों में विखेर दे, तब भी वे उसकी श्रोर दृष्टिपात नहीं करेंगी। वे तो न जाने किस श्रनन्त, श्रगोचर, श्रद्भुत, श्रास्पष्ट पर श्रपना मन वार चुकी हैं। उसे पाकर भी नहीं पातीं, उसे देख कर भी नही देखतीं। केवल उसके श्राने की कल्पना करती विरह के गीत गाती चली जाती हैं। उनका विरह श्रनन्त है, उनकी पोड़ा श्रसहा है, किन्तु यहा उनका सहारा भी है।"

श्रीमती महादेवी वर्मी का जन्म संवत् १६३४ में फरूजा वाद में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोविन्द प्रसाद और माता का नाम हेमरानी है। संवत् १९७५ मे ग्यारह वर्ष की अवश्था में इनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने के पश्चात् समाज की संकुचित भावना के कारण आपकी शिक्षा-अगित में कुछ बाधा अवश्य उपस्थित हुई, किन्तु निर्यात आपको पुनः शिक्षा के मैदान में खींच लाई, और आप पुनः प्रयाग के क्रास्थवेट गर्ल्स कालेज में शिक्षा प्राप्त करने लगीं। प्रयाग से ही आपने बी० ए० और एम० ए० को परीक्षायें पास की, और इस समय आप प्रयाग में ही महिला विद्यापीठ कालेज की सुयोग्य प्रिन्सपिल है।

विद्यार्थी अवस्था से ही आप कविता कर रही हैं। पहले आप राष्ट्रीय कवितायें लिखा करती थीं। किन्तु जीवन के विकास के साथ ही साथ उनकी रचनाओं का भी विकास हुआ, और वे समाज तथा राष्ट्र के घेरे को तोड़ कर विश्व के विस्तृत आंगन मे विचरण करने लगी। आप की रचनाओं के चार संग्रह पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके है:-नीहार, रिश्म, नीरजा, यामा। 'यामा' सब से बड़ी पुस्तक है, और अभी हाल में प्रकाशित हो चुकी है। आप को एक बार सेकसेरिया पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आप कुछ दिनों तक 'चॉद' की सम्पादिका भी रह चुकी हैं।

निम्नोकित रचनाओं में श्रापकी विश्व-ऋल्पना का चमत्का ह

#### [ 8 ]

श्रति कैसे उनको पाऊँ ?

वे श्रांसू बन कर मेरे, इस कारण दुल दुल जाते. इन पलकों के बन्धन मे, मैं बॉध-बॉध पछताऊँ ।

मेंघों में विद्युत सी छवि, इनकी बन कर मिट जाती, श्रांखों की चित्रपटी में, जिसमें मैं श्रांकन पाऊँ।

> वे श्राभा बन खो जाते, शशि किरणों की डलमान में, जिसमें डनको कण-कण में, ढूँ ढूँ पहिचान न पाऊँ।

### श्रीमती महादेवी वर्मा

सोते सागर की घड़कन, बन लहरों की थपकी से; अपनी यह करुण कहानी, जिसमें चनको न सुनाऊँ।

> वे तारक बालाओं कीं, अपलक चितवन बन आते, जिस में उनकी छाया मी, मैं क्न सकूँ अकुलाऊँ।

वे चुपके से मानस में, आ क्षिपते उच्छवासें बन, जिसमें उनको साँसों में, देखूँ पर रोक न पाँडाँ!

> वे समृति बन कर मानस में, खटका करते हैं निशि दिन, उनकी इस निष्ठुरता को, जिसमें मैं भूल न जाऊँ।

[ २ ]

तुन्हें बॉघ पाती सपने में! तो चिर जीवन-प्यास बुमा, सेती उस छोटे च्या अपने में! सावन-सी उमड़ विखरती, शरद निशा सी नीव घिरती; धो लेती जग का विषाद दुलते लघु आँसु-करण अपने में! तुम्हे बाँध पाती सपने में!

मधुर राग वन विश्व सुलाती, सौरभ वन क्या क्या वस जाती, भरती मैं संस्रति का कन्दन,

हँस जर्जर जीवन श्रपने में ! तुम्हें बॉघ पाती सपने में ! सब की सीमा बन, सागर सी; हो श्रसीम श्रालोक-लहर सी;

तारों मय त्राकाश छिपा; रखती चंचल तारक अपने में! तुम्हें बाँघ पाती सपने में!

शाप मुमे बन जाता बर सा पतमर मधु का मास श्रजर सा, रचती कितने स्वर्ग, एक,

लघु प्राणों के स्पन्दन अपने में! तुम्हें बाँध पाती सपने में!

साँसे कहतीं अमर कहानी, पत्त पत्त बनता श्रमिट निशानी, प्रिय! मैं तेती बाँध मुक्ति, सो सौ लघुतम बन्धन अपने में! तुम्हे बॉध पाती सपने में!

तुम मुक्तमें प्रिय! फिर परिचय क्या!

तारक में छवि प्राणों में समृति; ' पलकों में नीरव पद की गति; लघु डर में पुलकों की समृति;

भर लाई हूं तेरी चंचल, और कहाँ जग में संचय क्या!

तेरा मुख सहास ऋरणोदय; परछाई रजनी विषाद मय; -यह जागृति वह नींद स्वप्न मय,

> खेल खेल थक थक सोने दो, मै समभूँगी सृष्टि प्रलय क्या!

तेरा श्रधर विचुम्बित प्याला, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधु शाला

फिर पृद्धूँ क्यों मेरे साक़ी,

देते हो मधु मय, विषमय क्या !

रोम रोम मे नन्दन पुलकित, साँस साँस जीवन, शत शत, स्वप्न स्वप्न मे विश्व अपरिचित, मुममें नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुम्ने क्या, निष्क्रिय लय क्या ? हारूँ तो खोऊ अपना पन, पाऊं प्रियतम में निर्वासन, जीत बनूँ तेरा ही बन्धन!

भर लाऊँ सी पी में सागर,

प्रिय! मेरी छव हार विजय क्या? चित्रित तू मैं हूं रेखा क्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम,

> काया छाया में रहस्य मय! प्रेयसि प्रियतम का श्रमिनय क्या?

> > [8]

में बनी मधु मास श्राली । श्राज मधुर विषाद की घिर करुण श्राई यामिनी, बरस सुधि के इन्दु से ख्रिटकी पुलक की चाँदनी,

चमड़ श्राई री हगों में, सजनि कालिन्दी निराली !

रजत-स्वप्नों में डिंद्त अपलक विरत तारावली, जाग सुख-पिक ने अचानक मिद्र पंचम तानली,

बह चली निश्वास की मृदु, वात मलय-निकुंज-पाली !

#### श्रीमती महादेवी वर्मा

सजल रोमों मे बिछे हैं पाँवड़े मधु स्नात से; आज जीवन के निमिष भी दूत हैं श्रज्ञात से; क्या न श्रव श्रिय की बजेगो, मुरिलका मधु राग वाली ! मैं बनी मधु भास आली।

[ 9 ]

क्या नई मेरी कहानी!

विश्व का क्या क्या सुनाता,

प्रिय वही गाथा पुराना!

सजल बादल का हृदय-क्या,

चू पड़ा जब पिघल भू पर,

पी गया उसकी अपरिचित,

तृषित दरका पंक का उर,

मिट गई उससे तिहत सी,

हाय वारिद की निशानी!

जन्म से मृदु कंजन्डर मे,
नित्य पाकर प्यार लालन,
ज्ञानिल के चल पंख पर फिर,
चड़ गया जब गन्ध उन्मन,
चन गया तब सब अपरिचित,

हो, गई कितका विरानी,
निद्धर वह मेरी कहानी!
चीर गिरि का कठिन मानस,
वह गया जो स्नेह निर्मर,
ते तिया उसको श्रांतिथ कह,
जलिय ने जब श्रंक में मर

वह सुधा सा मधुर पत्त मे, हो गया तब चार पानी! अमिट वह मेरी कहानी!

#### [ ६ ]

कहता जग दुख को प्यार न कर !-अनबीधे मोती यह हग के, बँध पाये बन्धन में किसके,

> पल पल बनते पल पल मिटते, तू निष्फल गुथ गुथ हार न कर! कहता जग दुख को प्यार न कर!

किसने निज को खोकर पाया, ?

किसने पहचानी वह छाया, ?

तू भ्रम वह तम तेरा प्रियतम,

श्रा सुने में श्रमिसार न कर!

कहता जग दुख को प्यार न कर!

यह मधुर कसक तेरे चर की, कंचन की और न हीरक की, मेरी स्मित से इसका बिनिमय, करले या चल व्यापार न कर!

कहता जग दुख को प्यार न कर!

द्र्पण्मय है श्राणु श्राणु मेरा, प्रति विम्बित रोम रोम तेरा,

> श्रपनी प्रति छाया से भोले! इतनी श्रनुनय मनुहार न कर! कहता जग दुख को प्यार न कर!

सुख मधु में क्या दुख का मिश्रण, दुख-विष में क्या सुख-मिश्री कण,

जाना कित्यों के देश तुमे, तो शुलों से शृंगार न कर!

कहता जग दुख को प्यार न कर!

[ ဖ ]

दूट गया वह दर्पण निर्मम! उसमें हँस दी मेरी छाया, मुक्तमें रो दी ममता, माया, श्रश्रहास ने विश्वस जाया,

रहे खेलते आँख मिनौनी, प्रिय! जिसके परदे में ''मैं, 'तुम'! दूट गया वह दर्पण निर्मम । श्रपने दो श्राकार बनाने, दोनों का श्रभिसार दिखाने, मूलों का संसार बसाने

> जो भिलमिल भिलमिल सा तुमने, हॅस हॅस दे डाला था निरूपम!

दूट गया वह मेरा द्येग निर्मम ! कैसा पतमार कैसा सावन, कैसी मितान विरह की डलमन, कैसा पत घड़ियों मय जीवन,

> कैसे निशि दिन कैसे सुख दुख, स्राज विश्व में तुम हो या तम।

दूट गया वह दर्पण निर्मम ! किसमें देख संवारूं कुन्तल, श्रंगराग पुलकों का मल मल, म्पप्नों से आसू पलकें चल;

किस पर रीमूं किससे रूटूं, भर तूं किस इवि से अन्तरतम!

टूट गया वह दर्पण निर्मम !

[ = ]

र्श्रासुका मोल न लूंगी मैं!

-यह चाण क्या ? द्रुत मेरा स्पन्दन,

यह रज क्या ? नव मेरा मृदु तन, यह जग क्या ? लघु मेरा द्येग, प्रिय तुम क्या ? चिर मेरे जोवन,

मेरे सब सब में त्रिय तुम, किससे ब्यापार करूंगी में ?

श्रांस का मोत न त्ंगी मै! निर्जत हो जाने दों बादल, मधु से रीते सुमनों के दत्त, करुणा बिन जगतो का श्रंचत, मधुर व्यथा विन जीवन के पत्त,

मेरे हग में श्रवय जल, रहने दो विश्व भक्षंगी में !

श्रांसू का मोल न लूंगी में! मिध्या प्रिय मेरा श्रवगुण्ठन! पाप शाप मेरा भोला पन; चरम सत्य, यह सुधि का दर्शन, अन्त-होन, मेरा कहणा-क्या,

> युग युग के बन्धन को प्रिय! पल में हॅंस 'मुक्ति' सरू'गी में !

श्रांसू का मोल न लूंगी में !

-

## श्रीमती तारा देवी पाएडेय

श्रीमती तारा देवी पाएडेय हिम्दी-संसार में एक श्रमर-ह्योति वन कर चमक रही हैं। श्रापकी श्रेष्ठ और मुललित रचनाओं के लिये हिन्दी साहित्य के हृद्य में एक सम्मान-पूर्ण चाह है। श्राप श्रपनी एक-एक किता, श्रीर कितता की एक-एक पंक्ति के द्वारा हिन्दी-साहित्य को सम्पत्ति प्रदान कर रही है। ऐसी सम्पत्ति प्रदान कर रही है, जिस पर हिन्दी-जगत गर्व कर सकता है, और जिसे वह विश्व-साहित्य की पंक्ति में बड़े श्रीममान से रख सकता है। हमारा यह इद विश्वास है, कि विश्व-साहित्य की उस पिक में भी जहाँ बड़े बड़े श्रमर कला कारों की कृतियाँ रहेंगी, तारा देवी की रचनायें 'धनी' श्रीर प्रकाश दायिनी ही प्रमाणित होगी।

तारा देवी का हृदय-कवि, उनका अपना कवि है। वह अपने स्वर में बोंतता है, और अपनी भाषा में तिखता है। उसके अपने छन्द हैं, और अपने शब्द हैं। उसकी अपनी अनुभूति है, अपनी अभिन्यक्ति है। वह साहित्य के इस नूतन



श्री मती तारादेवी पाएडेय

प्रवाह में, जिसमें क्रान्ति हैं, सिक्रयता है, अपने को बहने से रोक सका है, और उसने अपने जिये एक नवीन काव्य-प्रवाह की सृष्टि की है। वह उसका हर एक प्रकार से अपना है। उसके प्रत्येक बुजबुजे में उसका अपना पन है। तारा के किव ने अपने काव्य-संसार को सजाने का प्रयत्न नहीं किया है। उसमे न श्रंगार है, और न साज-बाज है, किन्तु फिर भी उसका काव्य-जगत सुन्दर है, अधिक सुन्दर है। उसकी सुन्दरता में वास्तविकता है, स्वामाविकता है। जिस किव का काव्य-जगत अपने आप सौन्दर्य-पृष्ण हो जाता है, वही सच्चा किव है, वही काव्य-जगत का सच्चा कलाकार है। तारा का किव वास्तव में 'किव' है। वह कला का अनुसन्धान नहीं करता, कला स्वयं उसके पास दौड़ कर पहुंचती है।

तारा के कवि-जीवन के सम्बन्ध मे हिन्दी के कि सम्राट पं० श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने उनकी 'वेग्रुकी' में अपनी जो सम्मति प्रगट की है, वह अधिक सम्माननीय है। उसे उद्धृत करने के लोभ का हम संवर्ण नहीं कर सके, इस लिये हम उसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। देखिये:-

"श्रीमती तारा पाण्डेय की रचनाओं से में चिरकाल से परिचित हूँ। उनमें भावकता है, श्रौर है सहृदयता की वेदनामय मंकार। संसार असार है, जीवन चिणक है, सुख के पथ में काँटे हैं, आनन्द की घारा भी अकलुषित नही। फूलों ऐसा उत्ण ल होने वाला संसार में कौन है, परन्तु वे भी न्लान

होते, दो दिन हॅंस कर जीवन-जीला समाप्त करते हैं। बात कहते कहते उनका रंग ऐसा बदलता है, कि काल की नैरंगियाँ दंखकर दांतों तले उँगली दबानी पड़ती है। पतग प्रेमिक है, सच्चा प्रेमिक है, प्राण्ण हथेली पर लिये फिरता है, आँच की परवा नहीं करता, जलने से उरता नहीं; परन्तु उसकी आदर्श-प्रेमिकता का फल उसे एक दिव्य ज्योति के हाथो वह अन्धकार मिलता है, जो प्रत्यान्धकार से कम नहीं। संसार के इस प्रकार के अनेक हश्य है, जो बेदना मय हृद्य को विचलित करते रहते हैं, उस पर प्रभाव डालते रहते हैं, और उसको ऐसे उद्गारों के प्रकट करने का अवसर देते हैं, जो इस 'वेग्नुकी' नामक पुस्तिका के सम्बल हैं।"

"ये बातें इस पार अर्थात् प्रत्यन्न जगत की हैं, इस पार अर्थात् परोन्न की बातें अज्ञात हैं, क्यों कि 'तन्न न वागण्छिति न मनोगण्छिति'—न वहाँ वचन जा सकता है, न मन, फिर कोई कुछ कहे तो क्या कहे। किन्तु आध्यात्मिक विषेषज्ञों और अनेक तत्वज्ञों ने इघर भी हाष्ट दौड़ाई है, और कुछ न कुछ कहने का उद्योग किया है। वही रहस्यवाद है, रहस्यवाद की छाया ही छायावाद है। इस समय हिन्दी संसार मे अगरेजी भाषा के साहचर्य से छायावाद की कविता का अधिक प्रचार है, और इस प्रयाज्ञी की ओर सुकविग्रा अधिक आनक्षित हैं। किन्तु खेद की बात यह है, कि इस प्रय के पश्चिक अनेक अनिधकारी भी हो रहे हैं, जो व्यर्थ अपनी

किवताओं को जिटल बनाकर छायवाद को कलंकित कर रहे हैं। उन लोगों का विचार यह है कि किवता जितनी जिटल होगी, वह उतनी ही रहस्यात्मिका समभी जायगी; परन्तु यह उन लोगों का भ्रम मात्र है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। निराशावाद को सृष्टि इसी ने की है। किन्तु श्रीमती तारा पाण्डेय की किवता इन दोषों से रहित है उनकी किवता में निराशावाद की मलक अवश्य है। पर उसमे किव कमें और ममें स्पर्श है, विषय का सहदयता से चित्रण है। जिटलता दिखालाई नहीं पड़ती, प्रसाद गुण्] ही सर्वत्र लितत होता है।"

तारा देवी पाण्डेय दार्शनिक कवियित्री हैं। उनकी वेदना-भावना उच्चकोटि की है। उनकी समस्त रचनाओं में उनकी असोमित वेदना है। उनकी वेदना में, उनकी पाड़ा में रहस्य की एक ज्योति है, जो हृदय को आलोकित करती है, प्राणों में प्रकाश का संचार करती है। उनकी वेदना-श्रमि-व्यक्ति बड़ी सुन्दर है। बड़ी स्वाभाविक है। स्वाभाविकता के साथ ऐसी सुन्दर श्रमिव्यक्ति श्रन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है। वेदना की ऐसी सुन्दर श्रमिव्यक्ति के लिये तारा देवी की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी श्रमिव्यक्ति देखिये:—

'रोक्ट खोया मैंने बचपन, ऑसू सा पाया है यौवन,

### व्यथित हो गया मेरा जीवन, पीड़ा है अपनी।"

इस 'पीड़ा है अपनी मे' कवियित्री की कितनी स्वाभाविकता है। इसे कह कर कवियित्री ने आगे और कुछ कहने के लिये छोड़ा ही नहीं है। यहाँ श्रोमती तारा पायडेय का वास्तविक किव हृद्य है। सीधी-सादी पिक्यों में उन्होंने हृद्य की जिस असीमित वेदना को बन्द किया है, उससे उनका किव कर्म बहुत हो सफल हो उठा है। पाठक आश्चर्य करेगे, कि कवियित्री पीड़ा को क्यों इतना प्यार करती है? क्यों वह कहती है, कि पीड़ा उसकी अपनी है। हम यह लिख चुके हैं, कि तारा देवी दशैनिक किव हैं। उनकी पीड़ा में एक तथ्य है, एक रहस्य की ज्योति है। कवियित्री अपनी पीड़ा के उस रहस्य को स्वयं प्रगट करती हुई कह रही है:—

किन्तु क्यों ? सुनिये—

मारे कुसुम देखें उपवन में,
अन्त यही सब का जीवन में,
त्याग एक निःश्वास हृदय से,
मैंने दुख अपनाया।

मैने दुख अपनाया!

श्रगणित दीप जलें श्रम्बर में, श्रिम दहकती सागर-डर में, जलता दीपक में पतंग भी. मुक्तको जलना भाया ! श्रात्मा के चिर-धन को मूली, जग के सुख-दुख में ही भूली, पानी भर श्राया श्रांखों में, दुख से मन भर श्राया ।

पाठक, अब समक लें, कि किवियत्री पीड़ा को क्यों इतना महत्त्व देती है, और वह क्यों संसार में वेदना के गीत गाती है। जगत की नरबरता ने किवियत्री के हृदय को समाकुल बना दिया है। किवियत्री जब जगत के वास्तविक जीवन पर विचार करती है, तब इसका हृदय पीड़ा से मथ इठता है, और वह फिर जगत में पीड़ा को छोड़ कर और कुछ नहीं पाती। उसकी दार्शनिक दृष्टि इतनी प्रवल हो गई हे, कि वह संसार और जीवन की उन अवस्थाओं में मी, जिनके सम्बन्ध में लोगों का यह दृद्ध कथन है, कि वहां उल्लास है, वैभव है, उन्माद है, दुख और विषाद का दर्शन करती है। उसकी दार्शनिक आंखों को जगत में दुख और विषाद के अतिरिक्त कुछ दिखलाई ही नहीं देता। इसीलिये वह दुख से अपने जीवन का शृंगार करने के लिये उत्कंठित भी हो जाती है। देखिये:—

"मैं दुख से शृंगार कहूँगी। जीवन मे जो थोड़ा सुख है, मृग-जल है, उसमे भी दुख है, छली हुई बहु बार जगत में,

फिर क्यों अपनी हार कहाँगी?

मैं दुख से शृंगार कहाँगी?

मैं मैंने प्राणों में दुख पाला,

नशा करेगा क्या मधु-प्याला?

प्रति पल जीवन में हाँस हाँस में,

मृत्यु सग अभिसार कहाँगी।

मैं दुख से शृंगार कहाँगी।

कितनी उच्चकोटि की पंक्तियाँ हैं और इनमें किव की मौलिकता का कितना अच्छा प्रस्फुटन हुआ है। ऐसी मौलिक पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य में बहुत कम देखने को मिलती है। यदि मिलती भी हैं तो उनमें अनुभूति का अभाव रहता है।

यहाँ हमने तारा देवी की कुछ ही पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, किन्तु सुमें ऐसा आभास हो रहा है कि वेदना-भावना को व्यक्त करने वाली इससे भी उत्कृष्ट पंक्तियाँ तारा देवी की रचनाश्रो में विद्यमान हैं। सच तो यह है, कि ज्यों ज्यों में उनके 'शुक-पिक' और उनकी 'वेग्नुकी' को पढ़ रहा हूं, त्यों त्यों मेरे किये यह प्रश्न अधिक जटिल होता जा रहा है, कि मैं किसे सुन्दर कहूं, और किसे असुन्दर। उनकी 'वेग्नुकी' की रचनाओं को पढ़ कर में तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तारा देवी पाण्डेय हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवियित्री हैं। यह एक साहित्यक पाठक की सच्ची राय है, जो इस समय किवियित्रियों की किवताश्रों का

अध्ययन कर रहा है। हिन्दी-साहित्य को तारा देवी पाएडेय की रचनाओं पर गर्व होना चाहिये। तारा देवी की रचनायें गूढ़ कल्पनाओं के जाल मेन फँस कर भावों के साथ हृदय में पैठती हैं, और हृदय को अपने में मिला लेती हैं। इनकी सभी रचनायें उच्च कोटि की हैं, और सभी में उच्च कोटि की मावना हैं। हृदय-स्पर्शिता का गुगा तो इनकी किवताओं में इतना अधिक है, कि वे हिन्दी की प्रमुख से प्रमुख किवियित्री को भी इस हिष्टि से बहुत पीछे छोड़ गई हैं।

श्रीमती तारा पाण्डेय नैनीताल की निवासिनी हैं। जब आप दो तीन वर्ष की थीं, तभी श्राप की माता का देहावसान हो गया। इस रूप में श्रापके किव हृदय को प्रारंभ ही से संसार की नश्वरता का परिचय प्राप्त हुआ। श्राप एक सुशिचित, चदार-हृदय श्रीर महत्वाकांचिग्री महिला हैं। नैनीताल के सुयोग्य और विद्वान डाक्टर श्रीयुत पुरुषोत्तम एम॰ वी॰ वी० यस जी श्राप के पति हैं। श्राप की रचनाओं के श्रव तक तीन संग्रह प्रकाशित हो चुके है—सीकर, शुक्क पिक श्रीर वेग्रुकी।

निम्नांकित कविताओं मे आप के काव्य-चमत्कार को देखिये:—

[ 8 ]

में दुख से शृङ्गार कहाँगी । जीवन में जो थोड़ा सुख है, मृग-जल है, उसमें भी दुख है,

छली गई बहु बार जगत मे, फिर क्यों अपनी हार करूं गी? में दुख से शृङ्गार करूंगी!

दुिबयों के श्रांसू ले-लेकर, अपने गीले आंचल मे धर.

> जग कर निशि मे, उन्हे गूथ मैं, तारों से व्यापार करूंगी ! मैं दुख से शृङ्गार कहाँगी!

मैं ने प्राणों में दुख पाला, नशा करेगा क्या मधु। प्याला ?

> प्रति पल जीवन में हँस हँस मै; मृत्यु सग श्रभिसार करूंगी । मैं दुख से शृङ्गार करूंगी!

मुल-दुख दोनो ही श्रावेंगे, क्रम-क्रम से छवि दिखलावेंगे,

> इस भिच्क जग को सुख देकर, दुख के सुख को प्यार करूंगी! मैं दुख से शृंगार कहंगी!

[ 2 ]

सजिन सुन, मेरी कहानी ! भर चॅगेरी फूल चुन-चुन, गीत गाये मधुर गुन-गुन, सुग्ध मेरा सरत बचपन,

श्रमर वैभव को कहानी!

छोड़ शज्या मुँह श्रंधेरे,

बाग मे जाती सवेरे,

कुसुम जाती थी घनेरे,

बाजपन की यह कहानी!

वहीं मेरी पाठशाला,

मैं बनाती सुमन-माजा,

गान गाती मधुप-बाला,

पा गई शिक्षा श्रजानी!

सजिन, यह छोटी कहानी ।

में जलती हूँ सिख, मुमको जलना ही केवल भाता!

दीप पतंग जले दोनों नित,
किन्तु भिन्न हैं दोना के चित,
दीपक हँ सता है, पतंग को रोना केवल आता!

सुनती हूँ यौवन है मधुवन,

मुमको कहते होती उलमन,

मैं ने तो उन मधु दिवसों मे पाया दुख का नाता!

जीवन में है पल-पल जलना,
आँखों के पथ गल-गल बहना;
नहीं जानती चुपके से आ कौन मुमे सममाता!

[8]

मेरे गीतों में भरी, देव!

पागल-पिक के डर की पुकार!

वन गई चाँदनी ऋंग राग, भर रही माँग में नव-पराग,

> मेरी आँखों से मत्ते हैं, प्रिय, अश्रु नहीं ये हर सिगार !

केशर से रंजित कर दुकूल, इंसती हूं खिलते सुभग फूल.

मेरी साँसों में बहती है, मधु-ऋतु की मृदु सुरिभत बयार!

दो देहों के हम एक प्राण, गावें जीवन के मधुर गान,

मेरे सूने चर से मिलकर, मेरे बन जाओ हे उदार !

[ 4 ]

वर नहा देते मुक्ते प्रमु ! शाप भी लूंगी नहीं मैं !

जीतना जाना नहीं तो हार क्यों श्रपनी करूं मैं ? जब मुक्ते रहना यहीं; क्यों समय से पहले मरूं मैं ? पुरुष यदि दोगे नहीं तो पाप भी लूंगी नहीं मैं!

वर नहीं देते मुक्ते प्रभु! शाप भी लुंगी नहीं मै!

जन्म तुमने दे दिया श्रव जन्म के सुख-दुख सहूंगी, सफल या असफल रहूँ पर मैं न तुमसे कुछ कहूँगी ! तुम न कुछ दोगे सुमे तो आप ही लूंगी नहीं मैं! वर नहीं देते सुमे प्रभु ! श्राप भी लूंगी नहीं मैं!

[ 8 ]

यह जग हाय ! न श्रपना ! खोज चुकी मैं कोना-कोना, मिला मुक्ते तो केवल रोना, श्राज हुआ विश्वास पूर्ण यह, जो कुछ है सब सपना ! श्रव मिथ्या श्रमिलाष करूं क्यों ? श्रीरों से कुछ आश करूं क्यों ? बार बार छलते हैं मुक्को, बीती का क्या कहना! बहुत दिनों से घोखा खाया, त्राज सत्य यह सन्मुख त्राया, श्रमर हुई वेदना हृद्य की, मुमे सहाया हंसना! यह जग हाय ! न अपना ! 0

कैसा सुख ? कैसी मधु-बेला १ मैंने तो अपने प्राणों में, देखा दुख का मेला।
बरसा करता सुख बचपन में,
क्यो बरसा होती सावन में,
कहते हैं सब, पर मै ने तो,
श्रांसू से ही खेला!

श्राता सुन्दर मधु मय यौवन, नव-नव श्राशाओं का उपवन,

> तब भी रहा हृद्य यह मेरा, विस्मृत श्रीर श्रकेला !

कैसा सुख, कैसी मधु वेला !

[=]

बन गई हुं मैं असर अब,

मृत्यु मेरा क्या करगी ?

यह नहीं श्रमिमान मेरा, है हृद्य का सत्य झुन्द्र, शान्ति से स्वागत करूं,

वह श्रक मे सुमको भरेगी!

श्रमर हैं ये श्रश्नु मेरे, बन गगन के दीप मुख कर, मैं जिकंगी श्रौर

मेरे प्राण की श्राशा जियेगी! मधुर-मधु से सुन पड़ेगे, गीत मेरे सकल दिशि मे, जीत लूंगी मृत्यु को भी, मुग्ध होकर वह सुनेगी!

में अमर हूं, विश्व में होंगे अमर ये गीत मेरे!
आंधुओं से होड़ करते,
चपत ये तार गगन के,
हारते आंधू नहीं, चिर-जन्म के है मीत मेरे!
जगत कहता, क्यों व्यथित हो !
हास में यह कदन कैसा !
हसूँ कैसे ! मधुर दिन तो सब चले है बीत मेरे!
स्वप्न से भरता नहीं अब,
हाय! मेरा जीर्थ अंचल,
कच्च इस जग के सहश होंगे, सदा ये गीत मेरे!

रुच इस जग के सहश होंगे, सदा ये गीत मेरे!

मैं नहीं हैं सती जगत में,
देखती हूँ हास शिशु का,
इस मधुरिमा को जिये जीवित रहेंगे गीत मेरे!

मैं मधुर हूं, विश्व में होंगे मधुर ये गीत मेरे!

# रामेश्वरी देवी मिश्र 'चकौरी'

हिन्दी काव्य-साहित्य के नव निर्माण में हमारे देश की महिलाओं ने अधिक भाग लिया है। महिलायें अपनी स्वाभाविक सरलता, और कोमलता के द्वारा, जो कि काव्य की सफलता के साधन हैं, जिस प्रकार हिन्दी काव्य-जगत में विश्व-भावना की सृष्टि कर रही हैं, वह अत्यन्त प्रशंसनीय और सम्माननीय है। इन्हीं नव निर्माण किंत्रयों में 'चकोरी जी भी थीं, 'चकोरी' जी के लिये यहां 'थीं' लिखते हुये हृद्य शोक के भार से दबा जा रहा है। चकोरी हिन्दी-साहित्य की एक ज्योति मान किरण थीं। उस किरण का प्रकाश अभी विखरने भी न पाया था, कि कूर काल ने उसे सदा के लिये अंधकार के गर्भ में क्रिपा लिखा। फिर भी अपने थोड़े से जीवन में 'चकोरी, जी जो कुछ लिख गई हैं, उससे हिन्दी-साहित्य को अच्छा 'प्रकाश, ही मिलता है।

'चकोरी' जी ने वास्तव में किव हृद्य पाया था। उनका किव-हृद्य बहुत ही सुकुमार और विशाल है। उन्होंने अपने

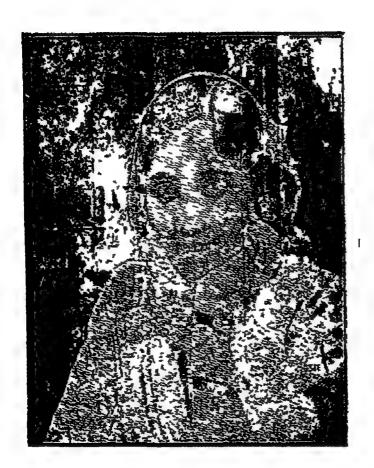

श्री मती रामेश्वरी देवी 'चकोरी'

सुकुमार और विशाल हृद्य में जो कुछ अनुभव किया है, इसी को अपनी कल्पनाओं में ढाला है! इनकी अनुभूत में तथ्य है, सजीवता है, मामिकता है। उन्होंने अपने अनुभूत भावों का जिस सरलता, जिस स्वाभाविकता, और जिस सुन्दरता के साथ चित्रण किया है, वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उनके चित्रण में कला का प्रस्फुटन है, रस का प्रवाह है। कला और रस ने मिल कर रचनाओं को अधिक मधुर बना दिया है। इतना मधुर बना दिया है, कि हृद्य स्वय मधुर बन जाता है।

'चकोरी' जी की रचनाओं मे प्रण्य-जन्य विषाद है, वेदना है और उसमे है उनके हृदय की सच्ची अनुभूति। उस वेदना और उस विषाद में उनके हृदय का उल्लास भी छिपा हुआ है। कहना चाहिये, कि आपने हर्ष और विषाद को एक ही स्थान पर बड़ी ही उत्तमता के साथ लाकर विठाल दिया है। 'चकोरी' जी दो विभिन्न अवस्थाओं में सान्यता उत्पन्न कर देना भाजी भाँति जानती हैं। हर्ष के साथ ही साथ विषाद का जितना सुन्दर चित्रण आपकी रचनाओं मे पाया जाता है, उतना अन्यत्र बहुत कम देखने को मिजता है। विशेषता तो यह है, कि दोनों में माधुर्य है, दोनों मे मिठास है। विषाद भी उतना ही मधुर और उतना ही मीठा ज्ञात होता है, जितना हर्ष! 'चकोरी' जी अपनी इस कला के लिये हिन्दी-साहित्य में अधिक प्रशंसनीय है।

'चकोरी जी' की अनुभूति बहुत ही निकट की अनुभूति

है। उन्होंने जिसका चित्रण किया है, उसको बहुत ही निकट से देखा है। यही कारण है, कि उनकी रचनाओं मे हृद्य प्राहिता है, समें स्पर्शिता है। उदाहरण के जिये निम्नांकित पक्तियाँ देखिये:—

कुछ कहो, कहाँ से आये हो,

मतवाली ज्यापकता लेकर!

मरकत के प्याले में भर दी,

किसकी मादकता लेकर!
शैशव के सुन्दर आंगन में,

तुम चुपके से आ गये कहाँ ?
भोले भाले चंचल मन में,

तजा-रस बरसा गये कहाँ ?

शैशव के श्राँगन में चुपचाप धाने वाले यौवन का यह कितना सरल श्रौर स्वामाविक चित्रण है। जिस प्रकार यौवन शैशव के पश्चात् जीवन मे प्रवेश करके जीवन को उन्माद श्रौर उल्लास मय बना देता है, उसी प्रकार कवियित्री की उक्त पंक्तियों में भी मन को विस्मृत कर देने की शक्ति है। शिक्त इसिलिये है, कि उसमें कवियित्री के हृदय की सच्ची श्रामृति है। यौवन के 'चुपके से' श्रागमन पर भी कवियित्री ने उसे भली प्रकार देख लिया है। कवियित्री के कहने का ढंग बहुत ही सीधा सादा श्रौर सरल है, किन्तु उसमें एक चमत्कार है, एक श्राकर्षण है। उसका हृदय श्रौर प्राणों पर बहुत ही मधुर

प्रभाव पढ़ता है। देखिये कवियित्री इसके आगे और कहती है:--नन्हे मन ने किस भाँति अचानक

आज प्रग्य को पहचाना।

श्रभ्यन्तर में क्यों सुनतो हूं,

पीड़ा का व्यथा-सिक्त गाना।

चकोरी जी ने यहाँ शैशव श्रीर यौवन का एक साथ ही बढ़ा सुन्दर चित्रण किया है। ऐसा ज्ञात होता है, मानो चकोरी जी की कक्त पंक्तियों मे शैशव श्रीर यौवन, दोनों ही श्रपने श्रपने वैमव के साथ विराजमान हैं।

यौवन के आगमन पर चकोरी जी शान्त नहीं हो जातीं। वे पुनः हृद्य-को टटोलती हैं, और इसमें चारों श्रोर एक आकांचा, एक इल्लिसित भावना, श्रोर इसके साथ ही साथ किसी के न होने का 'अभाव' पाती हैं। नारी जीवन का यह एक गभीर श्रोर श्रनुभव-युक्त श्रध्ययन है। 'चकोरी जी' के नारी हृद्य ने समस्त विश्व के नारी हृद्य का श्रध्ययन किया है, श्रोर श्रपने इस विशाल श्रोर तथ्य-पूर्ण श्रध्ययन को निम्नांकित पंक्तियों मे बॉध कर रख दिया है:—

डर अन्तर किसके मिलने को,

श्रज्ञात भावनायें भर कर,

चन्मत्त सिन्धु सा उबल पड़ा,

श्रपना लेने किस को बढ़ कर!

'श्रभाव' पूर्ण हो जाने पर फिर स्थिति बद्त जाती है। १२ जब 'श्रभाव' 'पृण्' के रूप में सामने श्रा जाता है, तब वहाँ दिखाई देता है, श्राकर्षण, उन्माद। श्रंग-श्रंग में एक दूसरे को खींचने श्रीर एक दूसरे से मिलने की भावना। ऐसी भावना जिसमें श्रति रहती है, श्रीर जो सदैव प्यास का श्रतभव करती है। कविथित्री को यह श्राकर्षण बड़ा ही रहस्यमय ज्ञात होता है। वह स्वय श्रपने हृदय मे उस श्राकर्षण का श्रतभव करती है, श्रीर जिज्ञास के रूप में कह उठती है:—

क्या है वह आकर्षण, कैसा है इसका इतिहास? आँखों के मिलते ही बढ़ती, क्यों आँखों की प्यास?

श्रधर खोजते रहते श्रस्फुट, श्रधरों की मुसुकान, यौवन हाथ पसार माँगता, क्यों यौवन का दान ?

यही जिज्ञासा इसके पश्चात कवियित्री को दार्शनिक बना देती है। कवियित्री जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विचरण करती हुई एक सत्य लोक मे पहुँचती है। उसे इस आकर्षण में, इस प्रेम मे, एक वासना दिखाई देती है। वह अपनी अनुभव-शक्ति से यह सममने लगती है कि यह जीवन के लिये विष है, और उसका हृदय तिल मिला कर कह उठता है:— इस यौवन के डवा काल में छिपी सॉम्स की बेला।

+ + +

स्वप्नों ने हैं हाय पिलाया मुक्तको विष का प्याला।

+ + +

अब न देखना पगती इस नश्वर यौवन का रंग।
इस प्रकार चकोरी जी की रचनाओं में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से उत्पन्न हुये प्रेम, विषाद, और उसके पश्चात् दार्शनिक भावों का अच्छा प्रस्फुटन हुआ है। ऐसा ज्ञात होता है, मानो चकोरी जी प्रेम और विषाद की शक्ति से अपनी कविताओं का एक नवीन संसार वसाने जा रही थीं, जो कदाचित् साहित्य-जगत मे अमर होता। किन्तु नियति को यह स्वीकार न था, और वे अपने उस अनोखे संसार को भती प्रकार बसा न सकीं, किन्तु फिर भी उसकी नींव हमारी आँखों के सामने उसकी एक मत्वक ंता देती है, और जिसे हम देख कर आश्चर्य-चिकत हो उठते हैं।

चकोरी जी का कवि जीवन बहुत ही सरत और चमत्कार-पूर्ण है। उन्होंने स्वयं अपने किव जीवन का परिचय इस प्रकार दिया है:—

नाम से हूं निदित 'चकोरी' किन मण्डली में,
किन्तु न कलंकी निशा नाथ से छली हूं में।
भावक जनों के मंजु मानस-सरोवर में,
पंकज पराग हेतु अमित अली हूँ में।

विसल विभूति हूँ रसो मे चार क्लपना की, काव्य-कुसुमों मे एक नवल कली हूं मैं। भक्ति देवि शारदा की, शक्ति दीन-दिलतों की, 'श्रह्या' सनेही के सनेह मे पली हूं मै।।

'अरुए' जी चकोरी जी के पित हैं। फिर उनका यह कहना स्वाभाविक ही और चमत्कार-पूर्ण था, कि 'श्ररुए' 'सनेही के सनेह में पली हूँ मैं'। नहीं तो, 'चकोरी' मला 'श्ररुए' को स्नेह की दृष्टि से कहाँ देखती है शिकन्तु नहीं, चकोरी जी, में यहीं तो वैचित्रय है। उन्होंने आगे चल कर अपने सम्बन्ध में कुछ और सुन्दर पंक्तियाँ लिखी है, जो इस प्रकार हैं:—

खेला करती थी बिगया में फूलों श्रीर तितिलयों से। बातें करती रहती थी श्रक्सर उन श्रस्फुट किलयों से। कितना परिचय था घनिष्ठ नरही की प्यारी गिलयों से।

+ + +

किन्तु लगा चस्का पढ़ने का कुछ दिन बाद मुमे प्यारा। मिली साथिने नयी-नयी वह नूतन जीवन था प्यारा। मेरे लिये विनोद-भवन, महिला-विद्यालय था सारा।

+ + +

महिला-विद्यालय को छोड़ा, नरही की गलियाँ छोड़ी। विगया-सी विभूति छोड़ी, हॅसती प्यारी कलियाँ छोड़ी। साथ खेलने वाली वे बचपन की प्रिय सखियाँ छोड़ी।

+ + +

वे अतीत की स्मृतियाँ आकर हाहाकार मचाती हैं।
अन्तरतम में एक मधुर-सी, पीड़ा ये डपजाती हैं।।
श्रीमती चकोरी जी का जन्म १९१६ ई० में डम्नावं जिलान्तर्गत बेन्थर प्रतम से हुआ था। आपके पिता का नाम पं०
हमाचरण जी शुक्त था। आप तहसीलंदार थे। दाई वर्ष की
अवस्था में ही आपके पिता का देहावसान हो गया, और आप
अपने निनहाल लखनऊ में नरही नामक मुँहल्ले मे आकर रहने
लगीं। सन् १९२९ मे आपका विवाह लखनऊ-निवासी पं०
लक्ष्मीशंकर 'अरुण' के साथ हुआ। 'अरुण' जी के सहयोग
को पाकर आप की कविता का अधिक विकास हुआ। किन्तु
दु:ख है, कि आपकी कविता का पूर्ण रूप से विकास न हो
पाया, और आप सन् १९३५ के सितम्बर महीने में स्वर्ग
सिधार गईं। बल्कि यों कहना चाहिये, कि आपके रूप में
हिन्दी-साहित्य की एक अमूल्य निधि लुट गई।

निम्नांकित कविताओं मे श्रापकी सुन्दर, सरस श्रौर स्वामा-विक काव्य-कल्पना को देखिये:—

[१]

भव सागर के तट पर अजान,
सुनती हूँ वह कल रव महान।
एकाकी हूं कोई न सग,
चठती है रह-रह भय-तरंग।

केवल यौवन का भार लिये, वैठी हूं सुना प्यार लिये।

करते वादल हैं श्रश्रुदान, घन का सुनती गर्जन महान। श्राती है तिइत चिराग लिये, बिद्धुड़ी स्मृति का श्रमुराग लिये। बुक्त जाता है वह भी प्रकाश,

होता है भीषण श्रदृहास।

मारुत का वेग प्रचरह हुआ,

वह रदधि-हृद्य भी खरह हुन्रा।

त्रोढ़े काले रँग का दुकूल,

है अन्त-हीत-सा सिन्धु-कूल।

उताल तरंगें वह आईं छूने को मेरी परछाईं, उन संभ्रम शिथिल मंकोरों को ममता-सी मृदुल हिलोरों को,

लेकर सव ग्रुन्य इमंगों को.

पकड़ा उन तरल तरंगो को,

वह चली त्याग पीड़ा-विपाद,

होगई विसुध, मिट गई साघ ।

सहसा कानों में उपा-गान,

मनमना उठ। छू शिथिल प्राण्।

सागर की धडकन शान्त हुई, वह स्वप्न-नाटिका आन्त हुई। खिलखिला उठा जग एक वार, छा पहुँचा मेरा कर्णधार।

यौवन कलिका थी जाग उठा,

लहरों की शच्या त्याग उठी।

श्रर्पण कर प्रेम-पराग सुक्ते,
नाविक ने दिया सुहाग सुक्ते।
नाविक की वह पतवार हीन,
नौका थी जर्जर श्रित मलीन।
द्रुत गित से नौका बहती थी, कुछ मौन स्वरों में कहती थी!
इस बार तरंगें नचल पढ़ीं, तरणी के पथ में अचल खड़ी!

मैं काँप चठी, चद्भानत हुई, जर्जर नौका भी श्रान्त हुई। रक्षक भी मेरा था श्रधीर,

> हग कोरों से वह चला नीर ! सहसा तरगी जल-मग्न हुई!

> > छाया-सी चागा मे भग्न हुई !

प्राची मे श्रारुष मुसुकराया, लहरों ने प्रलय गान गाया! मेरा नाविक बह गया कहीं, जीवन सूना रह गया वहीं! फिर बिखरा दी संचित डमंग,

र विखरा दा साचत समग, तो गई उसे भी जत्त-तरंग।

मैने हो पथ-दशक विहीन,

कर दिया सिन्धु मे श्रात्म तीन 1

क्तिना ऋथाह ! कितना ऋपार !

ते चली मुमे भी एक घार!

छूटें भव-बन्धन. चाह नहीं, हो जाय प्रलय, परवाह नहीं! जाती हूँ श्रब उस पार वहाँ, है मेरा प्राणाधार जहां! [२] यौवन से

कुछ कहो, कहाँ से आये हो
मतवाली ज्यापकता लेकर,

मरकत के प्याले मे भर दी
यह किसकी मादकता लेकर!

शैशव के सुन्दर ऑगन मे,

तुम चुपके से आ गये कहाँ!

भोले भाले चंचल मन मे.

लजा-रस वरसा गये कहाँ।

ले गये चुरा किस हेतु कहो,
वह जीवन शान्त तपस्वी का,
निष्कपट श्रलौकिक निर्विकार,
वह जीवन धीर मनस्वी का।

उस छोटे-से नन्दन-वन मे, जिसमें न पुष्प थे, किलयाँ थीं, थे भाव नहीं, श्रासकि नहीं, केवल प्रमोद रँग-रिलयाँ थीं।

संक्रचित कली की पखुरियाँ,
च्चू चुपके से विकसा दी क्यो ?
सौरम की सोई-मी श्रलकें,
श्रासक ! कहो, उकसा दी क्यों ?

इस शान्त रिनग्ध नीरवता मे, प्रलयंकर मंमावात मचा. यह कैसा काया-कल्प किया, यह कैसा माया-जाल रचा ! तजा का श्रंजन तगा दिया, **इत चपल हठीली आँखों** में, ले गये लूट स्वातंत्रय-सौख्य, हे हठी लुटेरे लाखों में। नन्हे मन ने किस माँति श्रचानक, आज प्रग्य को पहचाना! श्रभ्यन्तर मे क्यों सुनती हूं,-पीडा का व्यथा सिक्त गाना। चर-श्रन्तर किसके मिलन हेतु, श्रज्ञात भावनाये चठ कर; उन्मत्त सिन्धु सा एवल पडा.-अपना लेने किसको बढ़ कर ! चस सरल हृद्य मे यह कैसा, त्रभिलाषात्रों का द्वन्द हुआ; बत्यान हुआ या पतन हुआ, दुख हुआ या कि आनन्द हुआ। श्रॅंग-श्रंग मूक संभाषण की, यह कैसी जटिल पहेली है.

बतलात्रो तुम्हीं, तुम्हारी ही, उलमाई ऋखिल पहेली हैं।

[ ३ ]

वांछा

8

इन श्ररमानो की समाधि पर, श्रिय । दो फूल चढ़ा दो; इस दुखिया का श्राज एक, चुण को तुम मान बढ़ा दो।

स्तेह-शब्द भी नहीं सुना है, जिसने इस जीवन में। इसको ही तुम आज शेम का सुन्दर पाठ पढ़ा दो।! हॉ यह शेम-समाधि सुखों की केवल मौन कहानी, जिसे देख कर इँस दंती है, यह दुनिया दीवानी!

२

श्रौर श्राज फिर मिट जाने का, खेल मुक्ते सिखला दो, तुहिन-कर्णों से इस सूने, जीवन को श्राज सजा दो !

उषा-काल की ऋक्ण प्रभा से भर दो माँग सजीली !'
सन्ध्या के शत-शत रंगों का शुभ परिधान उढ़ा दो ।
मेरे प्राणों में फिर इलका प्रभासन दुलकाना;
प्रिय! सोने देना अनन्त निद्रा में, फिर न जगाना!'

### [8]

#### \_ ब्यथित विहाग

कितने श्रटल युगों से सुनती श्राती हूँ यह बात—
दूर दूर है, श्रभी दूर है, मेरा स्वर्ण-प्रभात !
हॉ, वह स्वर्ण-प्रभात, छिपा, जिसमे वैभव का ज्ञान;
लुटा चुकी हूं जिसके स्वागत मे श्रपना सम्मान!
श्रिषकारों की मॉग, दासता का है भीषण पाप,
श्रात श्रीर प्रतिशात पतन के कहलाते श्रभ शाप!
श्रिवचारी का त्यार बना है, मुक्तको श्रत्याचार;
खोज रही हूँ जिसमे इस जीवन का उपसंहार।
कठिन विवशता जब करती श्रन्तर में हाहाकार;
श्राकुल नयन लुटा देते हैं तब श्रपने उपहार।
श्रभी नहीं सूखे है मेरे उर के तीखे धाव,
जिनकी कसक जगाती रहती है विरोध के भाव!
मानवते! कुछ ठहर, न उकसा छिपी हुई वह श्राग;
श्राज शहीदों के शव पर गाने दे व्यथित विहाग।

## श्रीमती रत्नकुमारी देवी

हिन्दी-साहित्य की नवीन कवियित्रियों मे रत्नकुमारी जी का प्रमुख स्थान है। रत्नकुमारी जी की एक-एक पंक्ति में जीवन है, प्राणों को छूने की शक्ति है। सुन्द्र और उचित शब्दों के द्वारा गुँथी हुई आपकी परिमार्जित भाषा, और विशद भाव हृदय को विमुग्ध कर लेते हैं। हिन्दी-साहित्य के उस अस्पष्ट-वाद से, जिसमे अनेक कवियित्रियों भी वह गई हैं, आप अपने को सुरचित रख सकी हैं। आपकी रचनाओं में आपका हृदय है, और है आपकी अनुभूति। आपने अपने अनुभूत भावों का चित्रण बड़ी ही सुन्द्रता और बड़ी ही स्वामाविकता के साथ किया है। आपकी काव्य-कल्पनाओं में एक सत्य है, एक कल्याण है। इसीलिये आपकी रचनाओं में कला का प्रस्फुटन भी अधिक हुआ है, और इसीलिये आपकी रचनाओं में कला का प्रस्फुटन भी अधिक हुआ है, और इसीलिये आपकी रचनाओं में कला का प्रस्फुटन की स्था की हिं।

श्राप एक घनाढ्य पिता की सन्तान हैं। उस पिता की -सन्तान है, जिसने राष्ट्र की सेवा के लिये अपना सर्वस्व श्रापंग

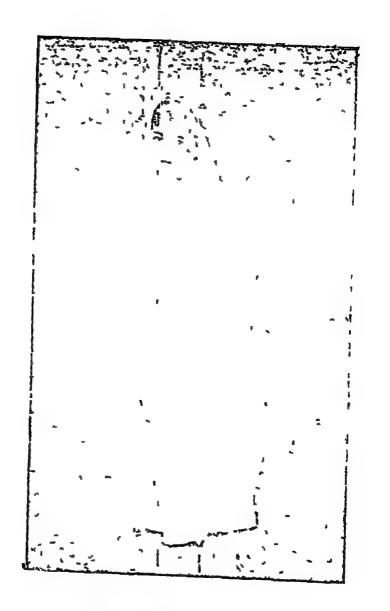

श्रीमती रत्नकुमारी देवी

कर दिया है। पिता के हृदय में राष्ट्र के प्रति जो अगाध भक्ति-भ'वना है, आपका कवि-हृदय उससे कैसे अपने को दूर रख सकता है। पीड़ित राष्ट्र की पुकार में जो 'सत्य' छिपा रहता है. बास्तविक किव निरन्तर उसका आहान करता है। किथ के हृदय को स्वभावत: वह अधिक प्यारा लगता है। उसके सामने भले ही राष्ट्र और समाज का प्रश्न न हो, किन्तु पीड़ित मनुष्यों का प्रश्न अवश्य रहता है। वास्तविक किव पीड़ित मनुष्यों की उस करुण संगीत की, जिसमें उनकी आत्मा का विह्नल राग ध्वनित होता रहता है, कभी उपेत्ता नहीं कर सकता। उपेत्ता करने को कौन कहे, वह तो उसे अपने हृदय और प्राणों से सुनता है, और एक-एक रव को अपने हृदय का रव समम कर अपनी किवता में ज्यक्त करता है।

श्रीमती रत्नकुमारी देवी ने भी यही किया है। उन्होंने अपनी पीड़ित राष्ट्र-माता की पुकार हृदय और प्राणों से सुनी है। उन्होंने उन पीड़ितों को अपने हृदय की आँखों से देखा है, जो रोटी और कपड़े के अमाव मे दिन रात भुत्तसे जा रहे है। उनकी उस अमावावस्था को देख कर उनका हृदय तड़प उठा है; और वे उनकी दुरवस्था को दूर करने के उपाय दूँ दने तगती हैं। किन्तु कोई उचित मार्ग नहीं मिलता। अतः विवश होकर किसी 'तेज राशि' को पुकार उठती हैं। देखिये:—

छिपी हुई श्रो तेज-राशि,—

श्रा! अन्तर श्रातोकित कर दे।

दुर्वलता के सघन तिमिर मे,

ज्योतिमयी आभा भर दे।

श्रपना भूला मार्ग खोज लूँ,

जिधर छिपी रत्नों की खान।

उनमं से दो-एक बीन लूँ,

श्रात्मिक बत्, जाग्रति उत्थान।

माता के मुरमाये मुख पर,

या तो फिर देखूँ मुसुकान।

या फिर उसके शोक-हरण-हित,

हँस कर कर दूँ निज बृतिदान ॥

यह एक किव की कोमल राष्ट्रीय-कल्पना है। इसमे किव का हृदय है। उसके हृदय की विशालता है। वह अपनी पीड़ित माता के अधरों पर हँसी की क्योति देखने के लिये अपने को भी मिटाने के लिये तैयार है। इसलिये नहीं, कि वह उसकी माता है, किन्तु इसलिये, कि वह पीडित है। उसकी पुकार में 'सत्य' है, सुन्द्रता है। उसका हृद्य उसी 'सत्य' पर रीमा हुआ है। रीमा हुआ है, इसलिये, कि उसका किव कर्म जागृत हो उठा है। रत्न कुमारी जी का किव-कर्म इसी प्रकार सर्वत्र जागृत दिखाई देता है। किवता के विभिन्न उपकरणों को उसने बड़े ही कौशल और बड़ी ही सुन्दरता के साथ प्रहण किया है।

रत्न कुमारी जी की काव्य-कल्पनाओं का क्षेत्र श्रासीम है। उनकी राष्ट्रीय-भावनाओं मे भी एक प्रकार की श्रासीमता पाई जाती है। इसका कारण यह है, कि उनके हृदय में जो कि है, वह वास्तव में कि है। वह समाज और राष्ट्र से अधिक ऊपर उठ कर विश्व को भी देखता है। उस कि में दार्शनिकता है। उसने अपनी राष्ट्रीय-रचनाओं में जहाँ अपनी विशालता का परिचय दिया है। वहाँ उसके दार्शनिक कि भी बड़े ही ऊँ चे और महत्त्व-पूर्ण हैं। रत्न कुमारी जी के कि का कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है, उसमें विशेषता यही है कि वह कि वता के उपकरणों को देखकर सर्वत्र जागृत हो जाता है। रत्नकुमारी जी के कि की की सी जागृति बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। देखिये, राष्ट्रीय-जगत की तरह दार्शनिक संसार में भी उनका कि कमें कैसा जागृत हो उठा है:—

श्राली । मत छेड़ो सुख तान ।
मधुर सौख्य के विशद भवन मे,
छिपा हुश्रा अवसान ! श्रा०!
निर्मार के स्वच्छन्द गान में,
छिपी श्ररे! वह साध,
जिसे व्यक्त करते ही उसकी,
लग जाता अपराध,
इससे ही वह श्रविकल प्रतिपल,
गाता दुख के गान ।
महा सिन्धु के तुमुल नाद मे,
है भीषम उन्माद,

जिसकी लहरों के कम्पन में, है अतीत की याद। तड़प-तडप इससे रह जाते, उसके कोमल शान!

कितनी सुन्दर पंक्तियाँ हैं, और इन पंक्तियों में कविषित्री के हृदय की कैसी अनुभूति विकसित हुई है। रत्न कुमारी जी की ये पंक्तियाँ किसी भी साहित्य की अमर पंक्तियों से टक्कर लेने की समता रखती हैं। इनमे मधुर कल्पना के साथ मावों की जैसी विशालता है। वैसी नवीन कविषित्रियों में बहुत कम देखने को मिलती है। इन पंक्तियों के आधार पर हम यह कहने का साहस कर सकते है, कि हिन्दी-साहित्य की प्रमुख कविषित्रियों में रत्न कुमारी जी का भी एक अपना स्थान है।

भावों की विशालता के साथ ही साथ रत्न कुमारी जी में कल्पना-वैचित्र्य भी है। इनकी कल्पनायें नितान्त नूतन और चमत्कार से परिपूर्ण है। कहीं-कहीं तो इनकी कल्पना इतनी विचित्र है, कि इसकी जोड़ की कल्पना हिन्दी-साहित्य भर में कहीं दिखाई नहीं पड़ती, श्रीर इसीलिये वह अधिक नूतन भी है। देखिये:—

कोकिल के गानों पर, बन्धन के हैं पहरेदार, कूक-कूक केवल बसन्त में, रह जाती मन मार; श्रपने गीत-कोष से जग को, देती दुख का दान। श्रा०!

कोकिल की कुक के सम्बन्ध में किवियित्री ने कैसी नवीन कल्पना खोज कर निकाली है। कोकिल के कुकने और उसके सन मार कर रह जाने में किव हृद्य का एक सत्य है, उसकी वेदना का एक इतिहास है, जो मधुर है, हृदय-स्पर्शी है। किव-यित्री ने अपनी इस नूतन कल्पना के द्वारा जिस वेदना की ओर संकेत किया है, वह उसके विशाल हृदय और व्यापकता की परिचायिका है।

रत्नकुमारी जी की काव्यप्रतिमा सर्वतोमुखी है। उनमें करणा है, वेदना है, दाशेनिकता है, मावुकता है। उनकी सुलमी 'डुई मावुकता जिन भावों को लेकर उड़ती है, उन्हों को ठीक-ठीक पाठकों के हृदय में व्यक्त भी करती है। साधारणतः भावुक किन अस्पष्टवादी और निगृह जगत का जीव होता है, किन्तु रत्नकुमारी जी की भावुकता इन दोषों से सर्वथा रहित है। इसका कारण यही हो सकता है, कि उनकी भावुकता में भी एक दार्शिनक 'सत्य' है, और उन्होंने उस दार्शिनक 'सत्य' का भली माँति अनुभव कर लिया है। देखिये:-

लिका के आनन पर क्यों ?

मलका अन्तर्दाह ?

तर क्यों पत्र अधर कृम्पन से,

भरते नीरव आह ?

सान्ध्य गगन की मिलनाकृति से,
क्यों प्रगटित अवसाद ?
श्यामल भूषर मींगुर रव मिष,
क्यों करते दुख-नाद ?

इसी प्रकार कविचित्री ने आगे चल कर एक स्थान पर स्त्रीर लिखा है:--

हृद्य हीन होने पर भी है, कितना यह सहृद्य व्यापार। प्रकृति सुन्दरी सत्य बता दे, किससे पाया इतना प्यार।

वास्तव में बात तो यह है कि रत्नकुमारी जी का कवि स्वयं अधिक सहृदय है। इसीलिये उनकी कविताओं में सहृदयता का अधिक समावेश भी हो गया है। उन्हें प्रकृति का एक एक व्यापार अधिक सहृदय दिखाई देता है। मानों वे प्रकृति की सहृदयता को अपने गीतों में भर कर मानव जगत के सम्मुख एक 'चिर सत्य' उपस्थित कर रही हैं। कविथित्री की इस महत्त्वाकांचा की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। कविथित्री ने विभिन्न प्रकार की काव्य-कल्पनाओं के द्वारा अपनी महत्त्वाकांचा को कहीं कहीं इतनी सुन्दर, उत्कृष्ट और कला-पूर्ण एंकियों में वद्ध किया है, कि उन्हें देख कर यह कहना ही पड़ता है, कि कविथित्री श्रीरे-धीरे विश्व-साहित्य की ओर अपसर

हो रही है, और हिन्दी जगत में विश्व भावना की सृष्टि करके उसे श्रधिक गौरवान्वित बना रही है।

श्रीमती रत्नकुमारी जी मध्यप्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता, श्रीर हिन्दी के सफल नाटककार जबलपुर निवासी सेठ गोविन्ददास जी की सुयोग्य पुत्री हैं। सेठ जी स्वयं भी कवि श्रीर सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। आपने अपने नाटकों की रचना करके हिन्दी के नाट्य साहित्य को अधिक गौरव प्रदान किया है। आपकी ही साहित्यिक संस्कृति का रत्नकुमारी जी के हृद्य पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। रत्नकुमारी जी भी श्राप हो की भाँति श्रेष्ठ कवि-यित्री होने के साथ ही साथ कहानी-लेखिका श्रीर नाटककार हैं। कविता ही की भाँति श्रापकी कहानियाँ भी बड़ी एउच कोटि की, और हृदय-स्पर्शी होती हैं। श्राप बड़ी सहृदय, भावुक, और विचारशीला हैं। आपने संस्कृत की 'काव्यतीर्थ' परीचा भी पास की है। संस्कृत के ज्ञान ने आपकी काव्य-प्रतिभा को अधिक बलवती बना दिया है। आपकी रचनायें सुललित, भाषा परि-मार्जित, और भाव गेंठे हुये होते हैं। श्रापकी रचनाओं का 'श्रंकुर' नाम से एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है।

निम्नांकित कवितात्रों में रत्नकुमारी जी की काव्य-प्रतिभा देखिये:—

् १ ] इतना प्यार जब निदाघ से तापित होता, हर्वी का हर अपरम्पार, चमड़-घुमड़ कजरारे वारिद, सिंचन करते शिशिर फुहार।

> जब तम-पट में मुँह ढँक राका, रोती गिरा श्रश्रु-नीहार, सुभग सुघाघर-उसे हँसाता, कतित कतायें सभी प्रसार।

सरोजिनी का मृदुल बदन जब, नत होता सह चिन्ता-भार, दिन कर कर स्पर्श से उसमें, करता अमित मोद संचार।

> सरिताओं के जीवन पर जब, करता तपन कठोर प्रहार, ब्योम-मार्ग से खद्धि भेजता, इन तक निज हर की रस-धार।

कठिन पवन के मोंकों से जब, होता विकल मधुप सुकुमार, कमल-कली मट कसे बचाती, आवृत कर निज अन्तद्वीर।

> हृदय हीन होने पर भी है, कितना यह सहदय व्यापार, प्रकृति सुन्दरी सत्य वतादे, किससे पाया इतना प्यार !-

[ 2 ]

, नीरव आवास

यह मेरा नीरव आवास,

पर्वत-माला के श्रंचल मं इसका सतत निवास!

स्तेह रिनम्ध श्यामल तरु विलयाँ,

फैला छाँह गें भीर,

विटप-करों के मृदु कम्पन से,

देती सुरिम समीर।

शैल-श्रेणि के दर से निकली,

प्रेम-पगी रस-धार,

इस पर ऋविरत सिंचन करती,

अपनी अमल फुहार।

वार-वार श्रम्बर मिए पर जब,

जबा प्रातःकाल,

बड़े-बड़े श्राभा मय मोती,

बिखराती भर थाल,

इसके आस-पास आकर वह,

त्रतुत्तित निधि भएडार,

सुकुमारी दुर्वा के चर का,

बनता चंचल

अन्बर में आती जब सःध्य

राग भरा सज साज,

रसके रॅग में रॅग ही जाता,

श्रविचल शैल-समाज।

जब रजनी का सस्मित मुख-शशि,

बिखराता आलोक,

हीरक-सी हिम-राशि सुन्दरी,

हँस उठती अवलोक!

जग की अविकल कल कल से जो,

मानस होते श्रान्त,

खग को निभृत नोड़ सो इसमें,

मिलती शान्ति नितान्त।

यहाँ न क्रान्ति श्रान्ति है कुछ भी केवत सतत विकास,

यह मेरा नीरव श्रावास!

] 3 ]

जिज्ञासा

छल छल करिता सरिता में क्यों,

छल का करुण प्रवाह ?

निर्मार क्यों भर मर विखराता,

नयन नीर का वाह ?

लतिका के नत श्रानन से क्यों,

मलका अन्तर्दाह ?

तर क्यों पत्र-अधर-कम्पन से,

भरते नीरव आह ?

हृद्य धूम से तम में क्यों है,

श्रावृत श्रवनी श्रंग ?

व्यथा भार से होता क्यों यह,

पवन गमन में भंग ?

सान्ध्य गगन की मलिनाकृति से,

क्यों प्रकटित अवसाद ?

श्यामल भूधर भींगर रव मिष,

क्यों करते दुख नाद ?

[ %]

मयूरी नर्तन

नम के प्रदेश मे जल घर,

फैलाते अपना श्रासन।

श्रधिकार जमा क्रम-क्रम से,

रढ़ करते अपना शासन।

आच्छादित घोरे घीरे, है हुआ गगन अब सारा। लघुतम प्रदेश भी घन के,

जोलों से रहा न न्यारा।

श्रपने श्रति प्रिय जलदों को, ला श्रतुल समुत्रति धारी। है मुग्ध मयूरी मानस, ले हर्ष हिलोरें भारी। २०५ ी

हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएं

श्रंगों में श्रन्ति कर, निज चपत्त चित्त चावों को । यह दशीवी नर्तन से, श्रित श्रभिनन्दन भावों को ।

भाग-प्राप्ति की उस समृद्धि में, इस को चाह नहीं है। केवल लख प्रय-वैभव इसको सुख की थाह नहीं है।



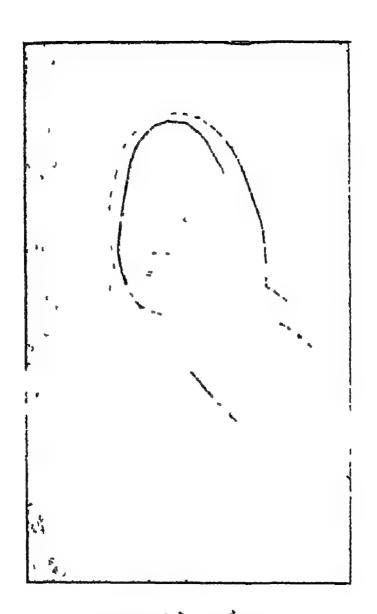

रामकुमारी देवी 'चौः।न'

# रामकुमारी देवी चौहान

हिन्दी की श्रेष्ठ और उदीयमान किविधित्रयों मे रामकुमारी चौहान जी का एक विशेष स्थान हैं। स्राप की रचनाये प्राणों को स्पर्श करती हैं। उनमें वेदना है, स्रनुभूति है। कहीं-कहीं तो वेदना के साथ करणा इतनी ख़तक पड़ी है, कि मन अपने खाप उस पर जुट जाता है। वेदना के साथ करणा का चित्र खींचना रामकुमारी जी की एक अपनी विशेषता है। जापकी वेदना विश्व के गीत गाती है, स्रापकी करणा मानव हृदय को 'सत्य' का सन्देश नेती है। उसमे दार्शनिकता के साथ ही साथ जीवन का तत्त्व भी है; स्रोर है उस ढङ्ग से, जिसे कविता की माषा में किव की स्वामाविकता कहते हैं। शब्द शब्द मे, पंक्ति पंक्ति मे, स्वामाविकता की छटा है। ऐसा ज्ञात होता है, मानो शब्दों और पंक्तियों मे, वास्तव मे, किसी का पीड़ित हृदय मन-मनाहट उत्पन्न कर रहा है! देखिये:—

एक ही उच्छवास मे उमड़े दुखों के भार कितने !

### त्रश्रुकण मे खेतते शिशु-प्रेम के सुकुमार कितने!

कितनी सजीव, सुन्दर, श्रौर करुण कल्पना है। रामकुमारी जी की समस्त रचनायें इसी ढंग की करुण, श्रौर व्यापक कल्पनाओं के पथ पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा ज्ञात होता है, मानों सचमुच किषयित्री का हृदय संसार के घात-प्रतिघातों से पीड़ित है, मानों सचमुच संसार की नश्वरता ने चनके हृदय में ऐसी कर्कश पीड़ा उत्पन्न की है, कि उससे उनके प्राणों के तार-तार मन मना उठे हैं। रामकुमारी जी की किवता में उनके प्राणों की यही मनमनाहट है।

हिन्दी-साहित्य के सुयोग्य लेखक श्रीयुत होरीलाल जी शाखी श्रापकी किवताश्रों के सम्बन्ध में लिखते हैं:—"श्रापकी प्रतिभा सर्वतोसुखी है। किवता के सुख्य गुण तल्लीनता श्रोर रसात्मकता तो श्रापकी रचनाश्रों में कूट-कूट कर भरे हैं। साथ ही साथ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में घटित होने वाली घटनाश्रों का संसृष्ट चित्रण भी नितान्त चित्ताकर्षक बन पड़ा है। चनमे भावुकता है, संवेदना है, श्रोर सबसे ऊपर श्रपने चित्त को रमा लेने वाली कल्पनाश्रों का समावेश, श्रोर भाषा-सौद्धव तो श्रापकी निज को सम्पत्ति है। श्रलंकारों का प्रयोग भी केवल किवता के वाह्यरूप को सजाने के लिये ही नहीं हुआ है, किन्तु वह रसका यथेष्ट रूप में परिपाक करता हुआ चित्त को उस श्रनन्त की श्रोर खींच ले जाता है, वाह्य व्यापार

जिसकी एक लघु मलक और प्रतिविम्ब मात्र है।"

रामकुमारी चौहान का जन्म संवत् १८५६ ई० में अगहन कृष्ण ६ को कानपुर के सीसामऊ मुहल्ले में हुआ। आपके पिता कानपुर जिले के पचोर प्राम में चन्द्रवंशीय राज घराने में चत्पन्त हुये थे। यह परम विद्यानुरागी, मुक्त थोगी, सुयोग्य च्योतिषी, और अच्छे कवि थे। आप अपने माता-पिता की तीसरी सन्तान हैं। आपके एक सहोदर भाई, और बहन भी हैं। इन दोनों की भी साहित्य की श्रोर अभिक्षि है।

श्रापको वाल्यकात ही से कविता और संगीत से प्रेम है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों का अवलोकन करने में श्रापको बड़ा आनन्द आता है। आपको रचनाओं में भी कहीं कहीं आपकी इस अभिरुचि का पता चलता है। वाल्यकाल ही से आप किवतायें भी कर रही हैं। श्रापकी किवतायें दिनों दिन विकसित हो रही हैं, और उनमें हृदय-स्पर्शिता के गुण अधिक परिमाण में श्राते जा रहे हैं।

श्रापका विवाह माँसी-निवासी श्रीयुत ठाकुर रत्नसिंह जी बी० ए० एल-एल० बी० से हुआ था। मनोहर और अनुकूल वातावरण पाकर आपके उल्लिसत हृदय की कामनायें विक-सित हो उठीं, और वे किवता के प्रवाह के रूप में वह चलीं। किन्तु कुछ ही दिनों के पश्चात् उनकी दिशा बदल गईं, और कल्पनाओं ने उल्लास के स्थान पर वेदना की चादर श्रोढ़ ली। इसका कारण यह था, कि संसार की परिस्थितियों का इनके

जीवन पर कर्कश प्रहार होने लगा। नियति ने पहले इनके पिता को छीन लिया, फिर इनकी एक मात्र सन्ति को, और फिर इनके सर्वस्व को। नियति के इन्हीं कर्कश आघातों के कारण इनकी कविता का अवाह बदल गया। इनकी रचनाओं में, जो दार्शनिक वेदना का अधिक पुट है, कदाचित् यही इसका कारण भी है। इस समय आप माँसी में एक स्कूल में प्रधान अध्यापिका हैं।

श्रापकी रचनायें हिन्दी की सभी श्रेष्ट पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। श्रापकी रचनायें बड़े सम्मान के साथ पढ़ी जाती हैं। 'निश्वास' के नाम से श्रापकी कविताओं का एक संप्रह भी प्रकाशित हुआ है। संवत् १९९६ में श्रापको इसी पुस्तक पर पाँच सौ रुपये का सेकसेरिया पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। श्राप हिन्दी-साहित्य की श्रमर ज्योति है। हिन्दी साहित्य श्रापकी रचनाओं के प्रकाश से दिनों दिन श्रालोकित होता रहे, यही एक मात्र कामना है।

निम्नांकित कविताओं मे आपकी काव्य-प्रतिभा और आपका कल्पना-चमत्कार देखिये:—

[ १ ]

कल्पना

डर जगत में कल्पना के गूँजते हैं कितने तार, प्रति लहर में मिट गये हा शोक के संसार कितने! हृद्य का निर्मार सजल इस शर्वरी मे नृत्य करता, विधुर विधु किरणें स्जातीं मोतियों के हार कितने ! प्रकृत ने पुतली छिपा कर विश्व का अनुराग लूटा,

एक ही उच्छवास मे, उमड़े दु:खों के भार कितने ! विकस आई आज बे-सुघ शुष्क नीरस उर-कजी क्यों,

श्रश्रु-क्या म खेलते शिश्यु-प्रोम के सुकुमार कितने ! हृदय का मन्दिर रचा, अनुराग की प्रतिमा सजाई,

संाधना-श्राराधना के मृदुत्ततम शृगार कितने! आज वैभव शालिनी-सी, बन गई, हर-विह्न-ज्वाला,

दीप्तिमय आ जगमगाये, शक्ति के संचार कितने ! धूल से विकसित हुये जो, धूलहि में भिल गये वे,

हृदय तल पर ऑक जाते सरस कोमल प्यार कितने! विश्व में तायडव मचा कर, क्रान्ति-सी निःशान्ति डोली, एक कण में भर गये संसार के विस्तार कितने!

[ २ ]

#### श्राभास

कामना के कुमुद्-वन मे कौन-सा मधुमास आया, विकल डर की विपुल पीड़ा में नवीन विकास आया। शून्य आशा-यामिनी में, रजत किरणें मुसुकुराईं, चन्द्र मादक रिमयों से चाँदनी के पास आया।

#### [ ३ ]

#### मश्रुकण्

हो रही है वेदना-सी आज मानस में हमारे,

छोड़ कर पीड़ा हृदय की ऋशु ऋाये नयन द्वारे! ऋाज जाने क्यों द्रविन हो व्यर्थ ही यह चू पड़े हैं,

कौन-सी विस्मृति व्यथा से मौत-सी, हैं श्राश धारे ! रजत राका यामिनी यह, संकुचित मन मंजु मेरा,

निरख सुत्तित नयन-पुतत्ती, दूट पड़ते न्योम तारे। श्राज कर-वर से न पोछो, तुम इन्हें संताप मेरे,

हैं यही दुखिया जगत के, एक आश्रय, एक प्यारे।

### [8]

#### मेरी स्माधि

नहीं लालसा नीरद बरसे, मृदु फुहार की फुलमाड़ियाँ। या अम्बर से तुहिन-विन्दु सी, बिखरें मोती की लड़ियाँ॥ नहीं कामना शिश की शीतल किरणों का हो कान्ति प्रवाह। दग्ध हृद्य की चिर श्रति में मिटे मिलन की दाक्ण दाह॥

आकां चा यह नहीं कि, इस पर विकस उठें वे मुकुलित फूल। जिनके परिमल मय पराग पर श्रंकित है पतमाड़ की घूल।। श्रमिलाषा यह नहीं वनूँ उस प्रेमी का आदान-प्रदान। योग वियोग आदि की जिसमें तरल ज्यथा का रहे न मान।।

### रामकुमारी देवी चौहान

नहीं चाहती जीवन मेरा बन जाये सुख का संगीत।
छिप जाये गत मधुर स्मृति की करुण कथा का जगत अतीत।
नहीं कामना रखती हूं कुछ कोई मेरा गुण गाये।
या समाधि पर मेरी आकर सुरभित फूल चढ़ा जाये।

## राज राजेश्वरी देवी 'नलिनी'

हिन्दी-साहित्य की उदीयमान किवियित्रियों में 'निलनी' जी का प्रमुख स्थान है। आपकी रचनाओं में आपके समुक्वल भविष्य का एक बहुत सुन्दर प्रकाश छिपा हुआ है। आपकी रचनाओं के कम-विकास पर ध्यान देने से यह झाउ होता है, कि आपके किव जीवन का वह समुक्वल भविष्य शनै: शनै: हिन्दी-साहित्य के अधिक सिन्नकट आता जा रहा है। यदि आपके विकास-मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हुई, तो इसमें सन्देह नहीं, कि थोड़े ही दिनों में हिन्दी की प्रमुख किवियित्रियों मे आपका एक स्थान हो जायगा, और आपकी रचनायें हिन्दी-साहित्य की एक स्थान हो जायगा, और आपकी

श्रापकी रचनायें वेदना प्रधान हैं। श्रापने श्रपने हृद्य के श्रमुत भावों को बड़ी ही सुन्दरता के साथ श्रपनी रचनाश्रों मे व्यक्त किया है। श्रापकी वेदना-सम्बन्धी कल्पनायें नवीन, श्राकर्षक श्रीर निष्कत्तंक-सी हैं। उनमें स्वामाविकता है, सर-सता है, श्रीर है हृदय को खींचने की शक्ति। वेदना को श्राप

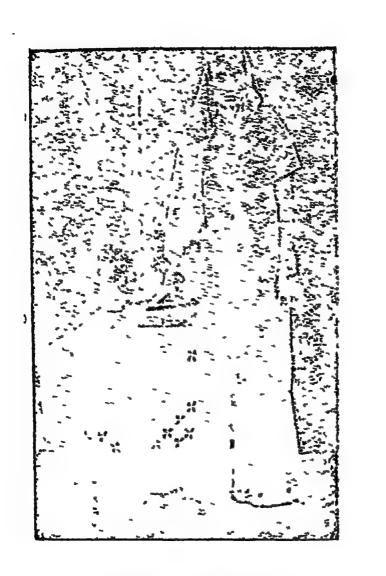

राज राजेश्वरी देवी 'नलनी'

प्यार करती हैं, उसे अपने जीवन की सहेली सममती है। क्यों? यह कविथित्री के ही शब्दों में सुनिये:—

है आराध्य-अभाव यहाँ, तू आ अभाव की मृति महान् !

श्राराध्य के श्रभाव में कवियित्री का जीवन-निकुंज डजड़ गया है, वैभव-शून्य हो गया है। किन्तु किवियित्री को यह ज्ञात है, कि उनका श्राराध्य पीड़ा में व्याप्त रहता है, पीड़ितों को श्रपनाता है। कवियित्री का सरल हृद्य श्रपने स्वाभा-विक स्वर में स्वय कह रहा है:—

"सुनती पीड़ा में ज्याप्त प्रभो ! मुक्त को पीड़ा अपनाने दो" 'निलनी' जी इसीलिये पीड़ा को प्यार करती हैं, उसे अपने हृद्य के कोने कोने में बसाना चाहती हैं। वे बड़े ही उल्लास के साथ पीड़ा का आह्वान करती हैं, और उसे अपने सिन्नकट बुला कर उससे कहती हैं:—

मृदुल हृद्य परिरम्भण कर तू, कर सहर्ष हे सजिन विहार । जीवन के उजड़े निकुंज में भर दे निज वैभव का भार ॥

'नीलनी' जी की हृदय की यह अवस्था, उनके हृदय की यह अनुभूति, और उनकी अनुभूति की यह प्रेरणा, वास्तव में किसी भी साहित्य की मर्यादा को अनुएण रख सकती हैं। आपकी अधिकांश कविताओं में इसी प्रकार की उच्च कोटि की भावना है। ज्यों ज्यों आपकी-कविताओं का विकास होता जा रहा है, त्यों त्यों आपकी उच्च कोटि की भावना भी अधिक निखरती जा रही है। एक सुप्रसिद्ध समालोचक ने आपके

सम्बन्ध मे ठीक ही यह लिखा है, कि 'नलिनी' जी हिन्दी--साहित्याकाश मे एक उस तारिका के समान हैं, जिसकी ज्योति मे स्थायित्त्व है, अमरता है।

'नितनी' जी की रचनाओं में काव्य के सभी गुण तो विद्य-मान हैं हीं, साथ ही आपकी रचनाओं में हृद्य की विशालता अधिक अशा में हैं। आपकी काव्य-कल्पना का क्षेत्र सीमित नहीं, असीमित है। इसका एक मात्र कारण केवल यह है, कि जिस वेदना को आप अपने जीवन की सखी सममती हैं, और जिसके आह्वान में करण-राग गाती हैं, उसमें दार्शनिकता है। आप की वेदना सम्बन्धी अधिकांश कविताओं में आपके दार्श-निक भावों का अच्छा प्रस्फुटन हुआ है। आप अपनी कोमल काव्य-कल्पना के द्वारा जिस प्रकार दार्शनिक-जगत के रहस्य को मेदने का प्रयास करती हैं, वह बहुत ही सम्माननीय और प्रशंसनीय है। निम्नांकित पंक्तियों में आपके दार्शनिक भावों का सुन्दर विकास हुआ है:—

किसने अनन्त पीड़ा का,

चपहार अनूप दिया है!

श्रज्ञात कौन, वह ?

जिसने यह निष्टुर खेल किया है!

+ + +

पूजाका कुछ साज नहीं है,

देव, आह! दुखिया के पास।

किन्तु हार में संचित है, मम सरत स्तेह की सरस सुवास ॥

+ + +

तुम बनो देव आराष्य मेरे,

निर्माल्य मुक्ते बन जाने दो। निज चरणों के ढिंग आने दो,

मुक्त को निज साध मिटाने दो !

'निलनी' जी की जन्म-भूमि उन्नाव जिले में हैं। श्रापके पिता का नाम पं० रमाशंकर प्रसाद वी॰ ए० हैं। 'निलनी' जी ने श्रच्छी शिचा पाई है। वाल्यकाल हो से श्रापका कविता की श्रोर मुकाव है। श्रापने वास्तविक कवि-हृद्य पाया है। श्रापकी रचनायें हिन्दी की समी सुप्रसिद्ध मासिक पत्र-पत्रि-काश्रो में प्रकाशित होती है। श्रापकी रचनाओं में कला के साथ ही साथ मधुरता और सरसता का श्रच्छा पुट रहता है। श्रमाण स्वरूप निम्नांकित कविताये देखिये:—

[ १ ]. वेदने!

श्रभ्यन्तर के निभृत प्रान्त में, प्राणों की सरिता के कूल! खूब वेदने! बाल खेल, नयनों से विखरा श्रॉसू फूल। श्राज हमारे प्रण्य जगत मे, सजिन ! तुम्हारा है श्राह्वान । है श्राराध्य-श्रभाव यहाँ तू, श्रा श्रभाव की मृतिं महान ।

मृदुल हृद्य परिरम्भग कर तू, कर सह्प हे सजित ! विहार। जीवन के उजड़े निक्कंज में, भर दे निज वैभव का भार!

> श्रारी ! चयन कर ते श्रंचत में, सुभग साधना-कुसुम पराग । चपत चरण से कुचत मसत कर, गातू श्रपना तीखा राग।

> > [ २ ] साध मिटाने दो !

श्रांसू की तरत तरंगों में श्राहों के क्या बह जाने दो।

उस जुड्य श्रश्रु की घारा में चच्छ्रवास-तरिया तहराने दो।।

ऊषा की रिक्तम श्रामा से लोचन रंजित हो जाने दो।

अन्तर्वीया को व्यथा-मरी बस करुया रागिया गाने दो।।

सुनती पीड़ा में व्याप्त प्रमो! मुसको पीड़ा श्रपनाने दो।

तिज प्राया-विभव से मुस्ते देव! निज चर्या श्रतंकृत करने दो।।

पीड़ा से करके ज्ञार मुस्ते श्रपने ही में मिल जाने दो।।

वैसे तुमको पाना दुष्कर ऐसे ही तो फिर पाने दो।।

तुम बनो देव आराध्य मेरे निर्माल्य मुक्ते बन जाने दे।। निज चरणों के ढिग आने दो! मुक्तको निज साथ मिटाने दो॥

ि ३ ] गीत

प्रिय बड़े सुकुमार कोमल, यह मधुर अरमान मेरे! हों किसी को शाप, मुक्को— तो यही वरदान मेरे!

> रे कुशल किव विश्व के तू! कून गीले गान मेरे! विकल सब हो जायँगे— युग-युग के आनुष्ठान मेरे!

हों अप्रिय जग को भले ही, प्रिय मुक्ते अरमान मेरे! निधन हर की जीर्थ मोली, की विभूति महान मेरे!

तारकों की यूथिका से-पुहुप से वन वीथिका में ! देव ! शतदल से खिलेंगे, यह मृदुल श्ररमान मेरे !

थक गये हैं खोजते जिसको-विकत यह गान मेरे! शून्य से मिल कर सिसकते, तिरस्कृत श्राह्वान मेरे।

> हो गये पाषाण वह तो, प्रेम के भगवान मेरे। वह दिवस भी हो गये हैं, ज्ञाज स्व<sup>द</sup>न अजान मेरे।

शेष है स्मृति जिह्न इनका, बह मधुर श्ररमान मेरे! प्रहर भर के प्रिय मिलन की, है यही पहचान मेरे!

[8]

कुसुमाकर ।

मानस-मधुवन मे श्राया है सजिन ! श्राज वेदना-वसंत ।
विपुल व्यथा की सकरण संप्रमा छाय रही है श्राज अनन्त ॥
करुणा-कोकिल सुना रही है, अपना विह्वल विकल विहाग ।
नयन-कली की मृदु प्याली में भरा हुन्ना है श्रश्रु-पराग ॥
चलता है उच्छवास-मलय-नैराश्यों की सौरभ के साथ ।
दुलका रहा विषाद हृदय की हाला भर-भर दोनों हाथ ॥
श्रन्तर के झाले पलाश-वन-सम शोभित है श्ररुण श्रपार ।
च्याप्त हो रहा है मधुमय पीड़ाओं के वैभव का भार ॥

+

कितना सुन्दर कुसुमाकर का विश्व-कुंज मे आ जाना। पर कितना मादक मेरे मधुवर्न मे एसका सुसुकाना॥

[ 4 ]

मधुर मिलन

गोधूली के श्रंचल में,

क्रिप गई सुनहती जवा।

दिनकर चल दिये विदा हो,

खुल गई गगन मंजूषा ॥

२

स्ने अम्बर पर विखरीं,

निशि की विभूतियाँ सारी।

राका-राकेश-मिलन की,

श्रायी थी मधुमय वारी॥

3

मुसुकाती इठलाती-सी,

कामिनी विभावरी आई। जग-शिशु मुख पर उसने निज,

श्रलकावलियाँ विखराई ॥

ပ္ပ

वह सूने पन की रानी,

स्नापन लेकर आई।

सारी संसृति में उसकी,

मुसुकान मनोहर छाई॥

4

निज वैभव पर गर्वित हो,

हँसती थी रजनी-बाला।

श्राये फिर कर में लेकर,

निशिनाथ सुधा का प्याला।।

E

सारी संसृति में शशि ने,

स्वर्गीय सुघा दुलकाई।

चहुँ घोर असीम अलौकिक,

अनुपम मादकता छाई।।

49

करता था जग अवगाहन,

शशि-सुधा सुभग तहरों में।

उल्लास श्रसीम भरा उन,

अहादों के प्रहरों में ॥

5

ं गाती निशि निज बीए। पर,

नीरव संगीत निराता।

श्रुति-पुट में रस सरसा वह,

जग को करता मतवाला॥

9

मेरा हिय उलम रहा था,

चद्गारों की चलमन में।

रह-रह पीड़ा होती थी,

श्रभिलाषा के कंपन मे॥

80

श्राशाश्रों के फूलों की,

विखरीं पंखिंदगाँ प्यारी।

चच्छवासों के मोंकों में,

**बढ़ गई आह** । वह सारी ॥

88

च्यथा सुषुप्ता करवट से,

हो उठी प्राण मे तड़पन।

प्राणों की पागल पीड़ा-

से हुआ आह । मुच्छित मन ॥

१२

तब शान्ति मयी निद्रा मम,

गीलो पलकों पर छाई।

इस करुण दशा पर मानों,

उसको थी करुणा आई॥

१३

दे शान्ति मुक्ते इसने यों,

खप्नों के साज सजाये।

धन मेरी आशाओं के, इसने मुक्तको दिखताये॥

१४

निशि की काली अलकों मे, जो स्यामल वेष छिपाये-वह करुणा मय थे मेरे,

मृदु स्वध्न जगत में आये ॥

१५

सुख सीमा हुई श्रपरिमित.

देखा जब प्रिय मानस-धन।

कृत कृत्य हो गई करके, करुणामय का शुभ दर्शन ॥

98

उपमा क्या हो सकती है,

कोई मेरे इस सुख की।

श्रसमथं जिसे कहने में,

हो जाता है सत्कवि भी।

40

**चन पद-पद्मों** मे तत्त्वरा,

निज मानस-पुष्प चढ़ाया।

बनकर उपासिका स्वयमपि,

उनको आराध्य बनाया ॥

8=

चस च्रा-सुख में जीवन का, सारा चल्लास खिला था। चल्लासों के श्रंचल में, पीड़ा का सार छिपा था॥

28

ज्ञषा के अवगुंठन में,

ज्ञिप गया सुनहत्ता सपना।

मेरे सुख की ताती ते,

शृंगार किया. हा, अपना।

# पुरुषार्थवती देवी

पुरुषार्थवती देवी हिन्दी के कव्य-गगन की एक जान्वल्यमान तारिका थीं। इनके प्रकाश में स्थिरता थी, एक प्रकार की श्रमरता थी। यदि नश्वर जगत उन्हें श्रपनी नश्वरता में छिपा न लेता, तो इसमें सन्देह नहीं, कि वे हिन्दी-साहित्य में अमर होकर रहतीं। ये पंक्तियाँ उनकी रचनाओं में मलकती हुई ज्योति के आधार पर लिखी जा रही हैं। उनकी रचनाओं में उनकी ऊँची कल्पना है, उनका विशाल हृद्य है। उनकी कल्पनायें नवीन, सरस, श्रीर निष्कलंक हैं। उनमें प्राणों का स्पर्श करने की शक्ति हैं। वे हृद्य के जिन आवेगों का लेकर उड़ती हैं, उन्हें पढ़ने वाले के हृद्य मे भी उत्पन्न करती है। उनकी रचनाओं की यह सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपने, आवों के प्रवाह में पाठको के हृद्य को जिस प्रकार बहा ले जाती हैं, वह उनके कवि-जीवन को महत्त्व प्रदान करने वाला एक विशेष साधन है।

पुरुषार्थवती देवी जी की रचनाथों मे एक प्रकार का दु:ख

वाद है। उनकी समस्त रचनाये दु:खवाद की छाया में करणा का राग अलापती हुई दिखाई देती हैं। असमय मे ही काल-गर्भ में चली जाने के कारण यद्यपि उनके दु:खवाद का उचित विकास और उचित प्रस्फुटन न हो सका, किन्तु जो कुछ है, वह,विशाल है। विशाल इसलिये हैं, कि उसमें एक रहस्य है, दार्शनिकता है। उनके दार्शनिक माव वेदना और करणा के साथ मिलकर बहुत ही मर्मस्पर्शी बन गये हैं।

श्रापकी रचनात्रों की समालोचना करते हुए मासिक विश्व मित्र में एक सुप्रसिद्ध समोलोचक ने लिखा है:—'पन्त' जी ेके परताव और 'वीगा' के बाद हिन्दी की कविताओं का ऐसा श्रच्छा संकलन इमें कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिला। इमें अत्यन्त खेद तथा लब्जा के साथ स्वीकार करना पड़ता है, कि लेखिका के नाम से और उनकी कविताओं से हम आज पहले-पहल परिचित हुये हैं। एक आश्चर्यमयी प्रतिभा शालिनी स्त्री कवि ऐसी सुन्दर, सरस, श्रीर भावुकता पूर्ण कविताओं को तिखकर इह लोक से सिघार भी चुकी और हम उसके नाम से भी परिचित न रहे, इस श्राचम्य दोष के लिये हमारी उदासीनता बहुत कुछ अंश मे दायी हो सकती है। तथापि हिन्दी के उन "प्रोपेगिएडस्ट" त्रालोचकों का भी इसमे कुछ कम-दोष नहीं है, जो अपने किकी विशेष गुट्ट के लेखक अथवा लेखिकात्रों की प्रशंसा में "अहो रूप महो ध्वनिः" के नारे लगाते रहते हैं और पत्तपात-हीन होकर वास्तविक योग्यता की खोज

के लिये कभी लालायित नहीं रहते। सामयिक-पत्रों में पेशे-वर साहित्यिकों की निन्दा-स्तुति की अनावश्यक चर्चा के बदले यदि हमारे साहित्यालोचक गए वास्तविक प्रतिमा-सम्पन्न लेखक-लेखिकाओं की अपरिचित अथवा अल्प परिचित रचनाओं को प्रकाश मे लाने की चेष्टा करते, तो हिन्दी-साहित्य-चेत्र में आज थांधा गर्दी और 'तू-तू मै-मै' का बोल बाला न होता।

श्रीमती पुरुषार्थवती की एक-एक कविता हमे "श्रनाद्रातं पुष्पम्" की तरह नवीन श्रीर निष्कत्तंक लगी है। उनकी सर-सता श्रीर कमनीयता जैसी श्रतुलनीय है, विचारों की श्रौढ़ता श्रीर भावों की विचित्रता में भी उनका स्थान उसी प्रकार निराला है। माल्स हुआ है, कि केवल उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में ही उनका प्राणान्त हो गया।

इस कारण उनकी परवर्ती किवताओं से रहस्यमय भावों की गम्भीरता हमे और भी आश्चर्य-चिकत करती है। उनके 'रोमाण्टिक' भाव रहस्य मय हैं। सन्देह नहीं, तथापि अमा-वस्या के गहन तिमिर के आवरण-जाल के भीतर स्वच्छ, तरल, तारकाओं की भाँति टिमटिम करते हैं। प्रारंभ की दो चार किवतायें शायद एक दम अपकावस्था मे लिखी गई थीं, इसलिये उनमे हिन्दी की अर्थ हीन किवताओं के "छाया वादी महाकिवयों" की छाया स्पष्ट रूप में पायी जाती है। पर पीछे की किवताओं में लेखिका का अपना पन, इसकी निगृद्ध भावुक अन्तरात्मा से नि:सृत अपूर्व, अकलंक, शुभ्र फेनोच्छवसित निर्भर-धारा ही प्रवाहित हुई है। सुन्दर छन्दों की विचित्रता तथा मंकार से इस धारा की महिमा और भी बढ़ गई है। किवताओं से पता चलता है, कि लेखिका ने अपने प्रत्येक भावोच्छवास को अपने हृद्य में भली भाति अनुभूत करके फिर इसे व्यक्त किया है। इसी कारण उनकी "अन्तर्वेदना" सीधी समें से आकर तीव्रता से आधात करती है।"

श्रीमती पुरुषार्थवती जी का जन्म सन् १९११ के श्रक्टूवर महीने में हुआ था। श्रापके पिता का नाम लाला चिरंजोत लाल जी था। १९३० ई० के श्रगस्त महीने में श्रापका विवाह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानीकार श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार जी के साथ हुआ। विवाह के एक ही वर्ष पश्चात् सन् १९३१ के फरवरी महीने में श्रापका देहावसान हो गया। श्रापकी समस्त रचनायें विवाह के पूर्व की लिखी हुई हैं। श्रापकी रचनाओं का 'श्रन्तवेंदना' के नाम से एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। नीचे हम श्रापकी कुछ कविताये उद्घृत कर रहे हैं:—

[ 8 ]

पतमञ्

इन पंखों मे तड़प चठा है, यह मेरा मृदु हास । खिल कर भी इसमें पाया है भीना-भीना हास ॥ बाल-सुलभ-चंचलता खेली पंखड़ियों पर त्यार । कितने ही बसन्त मुरमाये यह विधु-बद्न निहार ॥ नव यौवन का मद मतवाला फिर फिर कजते तार।
इस तन पर निसार होता था ऋिल को जीवन-सार॥
यह परिहास हास, जिसमें था पाया पूर्ण विकास।
सममान सकती थी मैं इसमें भी है चीए विनास॥
ऊँची डाली पर देखा था यह विस्तृत संसार।
श्रव चिति के चजड़े दिल में है खोजा इसका चार॥
खुले हुये थ जग भर के हिय मैं थी चनका हार।
किन्तु शेष है अब तो केवल पौरुष, पाद-प्रहार॥
श्राह! याद करके क्या होगा अपना गत संगीत।
भूल जायें विस्मृतियों में ही मेरे राग-पुनीत॥
सुनी श्रनसुनी करदो, मेरी नीरस करुण पुकार।
जाती हूँ वेदना भरे मन से श्रनन्त के द्वार॥

## [ २ ]

मीठा जल बरसाने वाले

नील वर्ण की चादर डाले घुमड़-घुमड़ कर श्राने वाले।
नगर, गाँव, गिरि-गह्लर, कानन निज सन्देश सुनाने वाले।
तू ने देखा सभी जमाना, पहला गौरव भी था जाना।
वर्तमान तू ने पहचाना, लुटा चुके हम सभी खजाना।।
दिन छोटे श्राये जब श्रपने, सुखद दिनों के तोने सपने।
साहस बल सब कुछ खोकर हम स्वार्थ-माल ले बैठे जपने।।
ऐसा श्रमृत जल बरसा दे, तप्त दिलों की प्यास बुमा दे।
वीरों का सन्देश सुना दे, हमको निज कर्त्तन्य सुमा दे।।

हे स्बद्धन्द विचरते वाले, ह स्वातंत्र्य-सुधा-रस वाले। हम को भी स्वाधीन बना दे, भीठा जल बरसाने वाले॥

[ ३ ]

प्रभ

सान्ध्य गगन की लिलत लालिमा, विहग-बुन्द का कलरव गान। शीत, मन्द, शुचि मलय-प्रभंजन, किसकी झहो दिलाते याद।। बाल-सूर्य की किरण राशियाँ छवा सुन्दरी का नट-वेष। चपल सरित की अविरत कलरव देते क्या अतीत सन्देश।। निशा काल का नीरव गायन सुप्त-विश्व की मुद्रा मौन। चन्द्रदेव की मृदुल रिश्मयाँ क्या कह देती हैं—मैं मौन ? व्यथित हृद्य-तंत्री मंकृत कर कीन अहो गाता है गान। किस अतीत की याद दिलाकर वेसुध कर देता, अनजान।।

[ ४ ] रतित कतिका

मुमे देख कर खड़े हॅंस रहे, विकसित सुन्दर फूल! करते हो परिहास हास, तब शाखाओं पर भूल!! हाब-भाव से अपने जग को देते सरस सुवास! सुमे-देख गर्वित हो करते किन्तु व्यंग डपवास!! यदिप धूल-धूसिता बनी मैं हूँ सौन्दर्य-विहीन! भूमि शायिनी, पदा क्रान्त हो हुई कान्ति शुति-हीन!! नब जीवन का डष:काल था, कुसुमित यौवन-उपवन! रस-लोलुप मधुकर दल करता था सहर्ष आलिंगन!! विशद नील नम से करती थी चन्द्र-सुधा-रस-पान । नि मन्द अनिल से आन्दोलित हो, गाती नीरव गान । गर्न, दर्प सब खर्च हुआ अब, गिरी, हुई इत-मान। करुणा-क्रन्दन है केवल अब होने तक अवसान।। हो गवित, उन्मत्त विटप पर सूम रहे हो फूल। मुमे देख, फूले हो, जाना निज अस्तित्त्व न भूल।।

## ' [ ५ ] दशन-तात्तसा

नाथ ! पड़ा सूना मन-मन्दिर कब उसको अपनाओं।।
नेत्र थक गये राह देखते कब तुम फिर से आओं।।
हूं पगली मतवाली या मैं फिर भी हूं चरणों की दास।
प्रेम-तरंग हिलोरें लेतीं आओ एक बार फिर पास।।
मानस्य-सर के इंस तुम्हीं हो, हो मेरी तंत्री के तार।
मेरी जीवन-नैथ्या के हो कर्णधार, पकड़ो पतवार।।
देकर भूठे धैर्य नाथ! अब नहीं मुक्ते ठग पाओंगे।।
देर करोगे तो क्यां होगा, शून्य कुटी को पाओंगे।।





राप्त्रवरो देवी 'गोयल'

## रामेश्वरी देवी गोयल

रामेश्वरीदेवो गोयल हिन्दी-साहित्य की डदीयमान कवियित्रो थीं। आप के हृद्य का कान्यांकुर अभी उग ही रहा था, कि नियति ने आपको अपने पास बुला लिया। आप की मृत्यु से हिन्दी-साहित्य की एक जगमगाती हुई ड्योति सदा के लिये उससे दूर हो गई। आपने अच्छी कवि प्रतिमा पाई थी। उस कोटि की शिचा ने उसमें और रग ला दिया था। आपने जो कुछ लिखा है, उसमें आपकी सुन्दर कवि-प्रतिमा की मत्तक मिलती है। यदि कूर काल आप को अपने गर्भ में छिपा न लेता, और आप की कविता को विकसित होने का अवसर प्राप्त होता, तो हिन्दी-साहित्य की कवि-यित्रियों में आपका एक विशेष स्थान होता, और आप अपनी सुलालित रचनाओं के द्वारा हिन्दी-जगत को अधिक गौरवा-न्वित कर सकतीं।

आप बड़ी भावुक, उदार, और सरल हृदय की थीं। आपके हृद्य में वास्तव मे एक कवि था, जो मावुक था, और निराशा के लोक मे विचरण करता था। आपकी रचनायें निराशा और पीड़ा की भावनाओं से ओत प्रोत है। आपकी अनुभूति सुन्दर और अभिन्यक्ति आपके उज्वल भविष्य की परिचायिका है।

गोयल जी सन् १९११ के फरवरी महीने मे माँसी में पैदा हुई थीं। १५३० में प्रयाग विश्व विद्यालय से श्रापने एम-ए० की परीक्षा पास की। एम-ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात् श्राप प्रयाग श्रार्थ कन्या पाठशाला की प्रधान श्रध्यापिका हो गई, श्रीर दो-तीन वर्ष तक इस पद पर रहीं। इसी समय श्रापका विवाह हुआ, श्रीर श्राप विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात् श्रपने परिवार के साथ ही साथ हिन्दी-जगत को सूना करके इस संसार से चल बसीं।

श्रापको कविता और संगीत से श्रिषक प्रेम था। कविता श्रीर संगीत के अध्ययन में ही श्राप श्रपना श्रिषकांश समय व्यतीत करती थीं। विद्यार्थी श्रवस्था से ही कविता की श्रीर श्रापकी श्रमिक्वि थी। श्रापकी रचनायें दिनों दिन विकास को प्राप्त हो रही थीं। हिन्दी की सभी सुप्रसिद्ध मासिक पत्र-पत्रिकाशों में श्रापकी रचनायें छपती थीं, श्रीर सम्मान के साथ पढ़ी जाती थीं। निम्नांकित कविताश्रों मे श्रापकी काव्य-कल्पना का श्रव्छा प्रस्कृटन हुआ है:~~

> तुम्हारी संजीवन मुसुकान, जगा देती मद का संसार।

#### रामेश्वरी देवी गोयल

पुलक, भावुक नम भी श्रनजान,
लुटा देता श्रपना श्रंगार ।
लुभा लेता तटस्य के श्राण,
बिक्रा मायावी मुक्ता जाल,
बना देता पागल-सा कीन,
व्यथों की श्रविकेल महिरा ढाल।

श्रमित कित्यों का कोमल गात, हूँ इता व्याकुल हो विश्राम। सुला लेता सुधांशु निज श्रंक, बिछा कर शीतलता श्रमिराम॥

> छोड़ जाता श्रांसू कोई-दु:खद्-सा स्वप्त, दीन नैराश्य। पोंछ लेता चुम्बन में एक, हँसा जाता प्राची का हास्य॥

किन्तु मानस का दूटा तार,
छेदते रहते श्राकुल प्राण ।
स्वप्त-सा खो जाता मितमान,
सुखद् जीवन का सुमधुर गान ॥
न श्राने देता पुनः वसन्त,
छेड़ कर श्रपनी श्राकुल तान ।
ढहा देता श्राशा के स्वप्न,
बहा देता विवेक नादान ॥

[ २ ]

सजित ! है यह कैसा पागलपन !

नीरव आधी शून्य गगन मे,

मचल मचल वह जाती।

शुष्क श्रधर की संचित लाली,

मार मार मार मार जाती॥

न रहता है किंचित अपनापन,

सजिन ! है यह कैसा पागलपन ।

नयन हठीले सो सो जाते,

मधुमय के मधुवन मे।

मन भावन आकर खो जाते.

स्वप्नों की उलमान मे ॥

न खोने पाता यों सुनापन,

सजिन, है कैसा यह पागलपन !

पीड़ा सय तन्द्रा मे भी सखि,

याद उसी की आती।

निदुराई, निर्मम के चर

चुभती, पर खोज न पाती ॥

सर्जान, क्या ऐसा ही है बन्धन ?

सजनि है यह कैसा पागलपन ?

तुम्हारा भोला-सा चपहास,

भेद जब जाता तन मन प्राण,

#### रामेरवरी देवी गोयल

श्रधर की रिभती-सी मुसुकान, नयन झलका देते नादान ॥ श्रदे श्रनजान प्रेम का मोल, मधुरिमा मय विकसित श्रनुराग, समम, सौंपा सर्वस सुकुमार, श्राह ! पीड़ा दी किसने घोल ?

समम कर किसने उसे ठठोल ? किया विच्छित्र दोन निर्माल्य, छरे उस प्रेमी की उद्भ्रान्त-'वाह की छाह' हाय । दी खोल!

> राग से सीखा श्राज विराग, हास्य का मृदु श्रवगुंठन हाल, वेदना सिसक-सिसक कर हाय, न जर्जर कर दे यह श्रमिसार!

गूँज जावे तब वह परिहास, पिघल ढल सो जावे विश्राम, कहीं पा फिर तेरा श्रामास, न उठ जावे वह ललक-ललाम।

[8]

मिल मिल करते थे तारे, श्राशा के सुने नभ मे। मलयानिल-सी निश्वासे, चठती थीं श्रन्तस्तल में ।। उर की निरन्त पीडा ने,

स्रोता उन्माद जगाया।

श्रपने कम्पित हाथों से,

वीणा को श्रान उठाया।।

हाँ तार सभी उसमें थे,

तिर्दय ! तू ने क्यों तोड़ा ?

ब्यों-त्यों मैंने फिर इसको,

कर यत बहुत था जोडा ॥

इन आँखों की मदिरा से,

भर कर श्रवदान कटोरा।

होठों तक ही लाई थी,

तू ने या क्यों भकमोरा ॥

बजती कैसे श्रव बीगा,

दूटी ध्वनि निकली उससे।

हो खिन्त दिया मैने भी,

रख दूर उसे निज कर से॥

वह जीवन आ जीवन थी,

प्रतिध्वनि करती थी निशि दिन।

बैठा रोता है श्रव तो,

यह भग्न हृदय उसके बिन्।।

#### [4]

श्राशा-हीन द्वित पड़े जो दीन भूतल में,
जीवन की क्योति नव्य उनमें जगाती तू।
शोक नत भारत के भरुय भाज को समोद,
शान्ति का पढ़ा के पाठ धीरे से उठाती तू।
स्याग का बना के मत्र धैर्य का सिखा के तंत्र,
देशवासियों को आज योगी है बनाती तू।
दकर सुबुद्धि 'शक्ति' भव्य भारतीयता की,
विजय पताका देवि! आज फहराती तू।

# श्री विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मंजु'

हिन्दी-साहित्य की कवियित्रियों में 'मंजु' जी अपना एक विशेष स्थान रखती है। यद्यपि प्रतिकृत परिस्थितियों के कारण आपकी काव्य-कल्पना का अधिक विकास न हो पाया, तथापि आपकी रचनाओं में विकास के गुण विद्यमान हैं। आपकी रचनाओं में हृदय की अनुभूति की अच्छी अभि-व्यक्ति है। आपने जो कुछ तिखा है, हृदय के साथ तिखा है। अनुभूत भावों को व्यक्त करने में आपको अधिक सफलता भी प्राप्त हुई है। यही कारण है, कि आपकी रचनाओं में एक मिठास और एक माधुर्य है।

निराशा और दु:खवाद आपकी काव्य-कल्पना का आधार है। आपकी निराशा में एक गहरी कहणा है, जो कि प्राणों पर अपना अधिक प्रभाव डालती है। निराशा का चित्रण करते-करते आप स्वयं भी निराशा की मृति बन गई हैं। देखिये:—

आशा के भन्न भवन में,

प्राणों का दीप जलाये।

### उत्सुक हो स्वागत पथ-पर, बैठो थी स्थान सगाये।

पंक्तियां साधारण सी हैं, किन्तु हृद्य पर अधिक चोट करती हैं। यही तो कि की स्वामाविकता और सफलता है; कि वह अपने हृद्य के गहरे मावों को भी सीधी-सादी पंक्तियों में बन्द कर दे और वे पाठकों के हृद्य को अपने ही साँचे में ढाल लें। 'मंजु' जी की रचनाओं मे यह गुण अधिक मात्र मे विद्यमान हैं। मुम्मे यहाँ अत्यन्त दुख के साथ लिखना पड़ता है, किं एक अन्तरिक काब्यालंकारों से युक्त होने पर भी 'मंजु' जी की रचनायें हिन्दी-साहित्य मे अधिक सम्मान न प्राप्त कर सकी। इसका कारण केवल यही हो सकता है, कि के प्रोपेगयहा से सदा दूर रही। जीवन की प्रतिकृत परिस्थितियों ने उन्हें कभी इस ओर देखने का अवसर भी न दिया। किन्तु फिर भी 'मंजु' जी ने हिन्दी-साहित्य की कवियित्रियों में अपना एक स्थान बना लिया है। ऐसा स्थान बना लिया है, जो चिर काल तक इसी प्रकार बना रहेगा।

'मंजु जी में स्वामाविकता का अधिक विकास है। उनके निराश हृदय ने निराशा का बहुत ही स्वामाविक चित्रण किया है। उनके चित्रण में उनका एक अपनापन है। कही-कहीं उनका निराशाबाद अधिक गभीर भो हो उठा है। जैसे:—

द्दे बन्धन, पिया ह्लाह्ल, सुखा तरु हरि श्राया। कूट रहा जग, भूता जीवन, यों उन्मत्त बनाया।

निराशावाद की ये चच्च कोटि की पंक्तियाँ साहित्य-जगत
में 'मंजु' जी की स्थिरता के लिये पर्याप्त हैं। 'मंजु' जी की
किवताओं का अभी तक कोई संग्रह नहीं प्रकाशित हुआ है,
किन्तु उनकी जो स्फुट कविताये हमारे सामने हैं, उनके
आधार पर हम यह कह सकते हैं, ि 'मंजु' जी का किव
वास्तविक किव है। उसमें किव प्रतिभा है, किव कर्म को
जागृत करने की शक्ति है। अधिक दुख के साथ यह लिखना
पड़ता है, कि आज कल 'मंजु' जी ने लिखना कम कर दिया
है। यदि वे बराबर लिखती रहतीं, और उनकी काव्य-कल्पना
को विकाश के साधन उपलब्ध होते, तो इसमें सन्देह नहीं,
कि वे अपने इस स्थायित्व को और भी अधिक दृढ़ बना
लेतीं।

'मंजु' जी सफल किवियत्री होने के साथ ही साथ सुन्द्र लेखिका भी हैं। आपके लेख बहुत ही सुलमे हुये और भाव-पूर्ण होते हैं। आपकी 'मीरा मन्दाकिनी' नाम की एक पुस्तक भी हमें देखने को मिली है। इस पुस्तक में मीरा के पदों पर आपने जो प्रकाश हाला है, वह स्तुत्य है।

श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव का जन्म १९०३ ई० के श्रगस्त महीने में एक सुप्रसिद्ध कायस्य कुल में हुश्रा था। श्रापके परिवार के लोग बड़े प्रतिष्ठित श्रीर शिक्ति हैं। स्रापने श्री विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मंजु'

भी श्राच्छी शिचा पाई है। श्रापकं विचार बढ़े ऊँचे, श्रौर परिमार्जित है।

नीचे हम आपकी कुछ रचनाये खद्धृत करते है:-

[ ? ]

वन सन्ध्या

गरज घुमड़ कुछ बरस चुके, जब थांकत हुये वर वारिद वे-तब सान्ध्य गगन की लाली मे, सौन्दर्थ विखेरा गिरिवर ने।

> रजर, स्वर्ण, नीले पीले, मुक्ताम श्याम नारंजी से, कासनी अबीरी सिन्धूरी, औ हरित बैजनी साड़ी से—

अद्भुत शृगार वनाये वह, बढ़ चली प्रकृति अवनी डर पर। बन-बीहड़ वंश्यिन भरी सभी, अनुराग राग की लाली से।

> तब झोड़ चितिज से पिचकारी, बसुघा की झाती रॅंगने मे। तल्लीन सुग्ध दिव शेष हुये, सौभाग्य पिटारी गिरी मही।

कल कल निनाद से पूरित हो, बन मेदिनि राग अलाप उठो। पत्ती-कुल कलरव गुंजन से, नीरव उपत्यका गूंज उठी।

> इस प्रेमालिंगन चुम्बन मे, इस प्रेम-फाग कल क्रीड़न में, कब सन्ध्या हुई न जान सके, कब वियोग की घड़ी घुसी।

हा हन्त ! भाग्य दुर्देव बली, सौभाग्य सूर्य हा छोड़ चला, तारों मिस ताक डठी रजनी, जली चिता ज्वाला घघकी।

> बढ़ा धुर्श्ना सागर उमड़ा, व्याकुल हो-पत्ती चीख उठे, स्तम्भित दीन हुये सभी, चुपचाप बहे रोते-रोते।

श्रसहाया दीना प्रक्तित हुई, कुन्तित केश, खोले रोई, थी चली मिटाने विरह्-व्यथा, रजनी ने श्राकर कैंद्र किया।

वित्तख्रविश्वास्तवः मौन हुआ,
· मुँदे नैन आँसू छतके,

## श्री विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मंजु'

तम का आवर्तन बढ़ आया, जा दूबी.सन्ध्या सागर में।

[ १ ]

भ्रान्ति

छाया प्रकाश की यह नित यवनिका गिराना, यों लालसा बढ़ा कर फिर खेलना मिचौनी। सीखा कहाँ था, तुमने, जड़ को सचेत करना, उसको सदा सजाना दे हार श्रासुश्रों का।

> सच देव तुम बड़े ही पक्के छले खिलाड़ी, कण-कण उड़ा उड़ा कर ब्रह्माण्ड को मिटाते। रज-कण मिला-मिला कर, फिर विश्व को रचाते, रविकर, यथा सलिल कण फिर सब समेट लेते।

हम दौड़ते पकड़ने तुम दूर भागते हो, हम दूर जा भटकते, पाते तुम्हे निकट ही ! जग पूछता श्रहर्निश तुम कौन हो पहेली ? मंदिर व मस्जिदों को तेरा पता मिले क्या ?

हैरान हम हैं तुमसे, पायेँ कहाँ तुम्हे श्रव, कुछ भी न सोच पाते, तम मे सदा श्रकेले। इस प्राण श्रीर जग का श्रणु-श्रणु बना है प्यासा, करुणा की बूँद ही कुछ देती पता तुम्हारा। इससे ही रो रहे हैं श्राश्रोगे क्या कभी तुम? इस श्रीर नाथ तेरे पद-पद्म क्या पड़ेंगे? या अम बना है यह भी कुछ भी नहीं कही भी. है कल्पना ही कौरी कवियों की दौड़ भूठी ?

[ a ]

चन्द्र-विलास धवल नील पीताम गगन से, वरसी सुषमा करा करा में, प्रकृति वधू ने गोधूली मे, कुंचित केश विखेरे कुछ । छिटक पड़ीं तब अलकावलियाँ, रुच शृंग मातात्रों पर, विहॅस स्टीं सब कोकावितयाँ, मुग्ध हुई बन वालायें। मृदु समीर के आघातों से, मर्भर मय पादप-दल से. श्राकुल लहरें लतिकावलियाँ, लिपटी परतव जालों से। श्रंचल धानी फहराती-सी, वेग्री बन्धन ढीला कर, तरुष्ट्रों की भूमर लहराती, सूने में छिप जा बैठी। सौन्दर्य राशि बढ़ती जाती थी,

पुष्पाभरणों से अकती,—

डरती मिमकी-सी रजनी के, श्रंचल में छिपती कोकिल-सी। तब निविद् नीलिमा से लड़ते, मद्यपी बने गिरते पड़ते। लालसा भरे चर को पकड़े, कुमुदेश चढ़े गिरि शृंगों पर। पुर्णेन्दु प्रभा विखरी नम में, सहचरी ज्योत्स्ना विहँस पड़ी, डह्एड पवन मकमोर डठा, तक्त्रों ने परदा श्रा डाला। प्रिया मिलन आकुलता मे, वह हीरक माला विखर गई, तारों ने गूँथा था जिसको, मौन मिटा कर श्रपने को। सुधा स्रवा वसुधा के उर से, किरण-करों के स्पर्शन से-पाइन द्रवित विमल सरिता, ये उबल पड़ी जगती तल में। पी कहाँ पपीहा पूछ उठा, साहस तब सभी विलीन हुआ। मूर्छना भरी तब नस-नस में,

संज्ञा ही सारी हुन गई।,
गिरि माला के पर कोटे में,
आ ठीक चितिज की छाती पर,
तम का अवगुंठन ऊँचा कर,
रजनी ने माँका प्रियतम को।

+ + + +

ऊषा ने जब आँखें खोलीं,
तब क्लान्त चन्द्र सोता पाया,
शर्मायी आँखों से नित्तनी,
मह ताक छिपी वन गह्नर में।



मंगला 'बाल्पुरी'

## मंगना बाळुपुरी

हिन्दी-साहित्याकाश से अभी एक जान्वल्यमान तारिका मिलं मिला कर सदा के लिए उससे विलीन हो गई। उसकी उस मिल मिलाइट से ही जो एक प्रकाश-रेखा हमारी आंखों के सामने खिच गई है, वह इसके सुन्दर और उज्वल भविष्य की सूचना देती हैं। ऐसे सुन्दर भविष्य की सूचना देती है, जिसमें साहित्य की अमरता होती, देश और समाज की सेवा के लिये होती उत्कट भावना । उस तारिका के नाम से सारा हिन्दी-जगत भी परिचित होगा,-श्री मंगला बाल्पुरी। मंगलां जी एक उच्च कोटि की कविषित्री थीं। यों तो उनके हृद्य में देश के प्रति प्रगाढ़ भक्ति भी थी, किन्तु हिन्दी-जगत उन्हें एक डच्च कोटि की कवियित्री हो के रूप में जानता है। वे थोड़े ही दिनो तक हिन्दी-जगत के रंगमंच पर रह पाईं, किन्तु इतने दिनों में ही उन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे उनके हृद्य के किव का भली भांति परिचय मिल जाता है। वह किव वास्त-विक कवि था। उसकी कल्पनाये कोमल श्रीर सरस तो थी हीं,

'सत्य' और 'सौन्द्र्य' की भावना से तसी हुई थों। दुख है कि वह किव, जिस हृद्य में स्थित था, वह पंछी की भांति अपने कूंचे से निकत कर संसार से डड़ गया।

मंगला जी की कुछ थोड़ी सी ही कविताये हमें प्राप्त हो सकी है, किन्तु जो प्राप्त हो सकी हैं, उन के श्राधार पर हम निश्चय रूप से यह कह सकते हैं, कि मंगला के रूप में स्त्री-कवि-साहित्य का एक बहुत बड़ा 'कल्याण' ससार से तुट गया। 'मंगला' यदि संसार में रह पातीं, तो इसमें सन्देह नहीं, कि स्त्री-कवि-साहित्य को उनसे एक नया जीवन मिलता। आश्चर्य है, असमय में ही मुरक्ता जाने वाली इस कवियित्री की कवितात्रों का कोई संप्रह प्रकाशित न हो सका। यह इस दृष्टि से छाधिक श्रावश्यक है, कि कवियित्री की रचनाओं मे हमें एक ऐसी अमरता दिखाई देती है; जो कविता-जगत के गौरव पर एक सुन्दर भलक उत्पन्न कर सकती है। भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, और कल्पना की दृष्टि से भी कवियित्री में एक सुन्दर वैचित्रय है। ऐसा वैचित्रय है, जिसमें जीवन है, जागृति है, श्रीर है प्राणों को प्राणवान बनाने की शक्ति। देखिये क्या यह सत्य नहीं है:--

मेरे नयनों के मोती कन श्राकुल उद्भान्त बने मरते, ये मेरे धन पल पल चन चन, + + + मेरी अब सहचरी बनी है, आँसू की मृदु माला, कब हाथों से छूट गया, औचक सुख-रस का प्याला।

इसी प्रकार मंगला जी की संपूर्ण रचनाओं में उच्च कोटि के भाव परिलक्षित होते हैं। किसी-किसी रचना मे दार्शनिकता की सुन्दर मलक भी दिखाई देती है।

हमारे राष्ट्र और साहित्य के लिये काशो का एक परिवार गौरव की वस्तु बन गया है। विविध विषयों के कारड पंडित श्री सम्पूर्णानन्दजी के नाम से समूचा देश श्रीर सारा साहित्य-संसार परिचित है। उनके छोटे भाई, हास्य रस के माने हुए लेखक, श्री श्रन्नपूर्णानन्द जी और प्रतिभाशाली पत्रकार श्री परिपूर्णानन्द जी भी हिन्दी के गौरव है। उनके सुपुत्र श्री सवेदानन्द जी वर्मा की पैनी क़लम भी हिन्दी-संसार का ध्यान ययीप्त श्राकृष्ठ कर चुकी है। ऐसे परिवार श्रीर वायुमंडल में आज से लगभग २० वर्ष पहले एक मिलमिल तारिका का चद्य हुन्रा मंगला के रूप मे। मगला श्री श्रन्नपूर्णानन्द जी की प्रथम संतान थीं। जन्म के तगभग सात ही भर बाद श्रापकी माता जी का देहान्त हो गया। शुरू में श्रापका लालन-पालन अपने नाना, रायबहादुर मुंशी कामताप्रसाद रिटायर्ड दीवान बीकानेर की देख रेख मे उन्हीं के घर होना प्रारंभ हुआ, किन्तु होश सँभातते ही आप अपने घर आ

गयीं। बचपन दादी की गोद में बीता। परिवार में मगला की प्रतिभा और हाजिरजवाबी की चर्चा होने लगी। स्कूल मे दाखिल हुईं, पर अभी प्रारंभिक कचाएँ भी न पार कर पायी थीं कि पिता ने, जो आधुनिक ढग की स्त्री शिचा के कहर विरोधी हैं—हाला कि आप बरसों विलायत में रह चुके हैं— श्रापको स्कूल से चठा लिया। घर ही पर हिन्दी श्रंगरेजी श्रौर इतिहास ऋषदि की शिचा प्रारंभ हुई। किशोर श्रवस्था में पदार्पण करते करते आपकी उक्त विषयों में काफी पैठ हो गयी और तभी श्रापने कलम एठाया । आपकी शुरू की रचनायें जबलपुर से प्रकाशित तथा श्रापके चाचा श्री परि-पूर्णानन्द जी द्वारा सम्पादित 'प्रेमा' में निकलती रहीं। इसी बीच लगभग १६ साल की अवस्था मे २८ जून १९३४ को श्रापका विवाह यशस्वी युवक पत्रकार, लेखक, श्रीर कवि श्री सुरेन्द्र बाल्पुरी से हो गया। तब से आपने नियमित रूप से निरन्तर लिखना शुरू कर दिया। आपने इतनी छोटी सी उम्र मे लगभग २० प्रौढ़ कहानियाँ, दर्जनो लेख, श्रौर श्रनेक कविताएँ लिखी है। आपकी कृतियों का सम्पूर्ण संग्रह शोत्र ही निकल रहा है। ऋाप गत अगस्त १९३८ में युक्त प्रान्तीय कांत्रेस सरकार द्वारा बिलया मे आनरेरी मिजस्ट्रेट नियुक्त की गयी थीं। पर जब आपके चाचा माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी ने मित्रपद से तथा आपके पति श्री सुरेन्द्र बाल्पुरी ने प्रान्तीय सरकार के पत्र-गर-पद से इस्तीका दे दिया, तब

आपने भी वृदिश सरकार की भारत-सम्बन्धी युद्ध-नीति से असन्तुष्ट होकर त्याग पत्र दे दिया।

श्राप इघर षिछले साल मर से बीमार थीं श्रीर उसी सिलसिले में श्रापका गत १२ मई १९४० को देहानत हो गया। लखनक के सभी बड़े से।बड़े डाक्टरों ने श्रापकी चिकित्सा की किन्तु बेकार।

आपके दोनों बच्चे, कुमार प्रकाश बाल्पुरी श्रौर कुमार श्रशोक बाल्पुरी, बड़े ही होनहार हैं।

निम्नांकित कवितात्रों आपकी प्रतिभा की मलक देखिये:-

चित्रकार से-जग-चित्रपटी के चित्रकार तेरी लीला अपरम् अपार

नभमण्डल की नीलिमा सुघर वसुघा की हरीतिमा मनहर चाँदनी शुभ्र यह घवल-घवल हवा का स्वर्ण दुकूल नवल

सब तेरी तूली के निहार
हे चित्रपटी के चित्रकार
सरसों का बासन्तिक सुद्दाग
मेरे अन्तर की श्रक्षण आग
यह रुचिर इन्द्रधनु सत्तरंगा
यह मिल-मिल मिल-मिल स्वगेंका

सब तेरे ही शाश्वत विचार जग चित्रपटी के चित्रकार

आश्चर्य चिकत है मेरा मन लख तेरा श्रद्भुत कला-भवन है रौशव की मुसकान कहीं है यौवन का श्रमिमान कहीं

> तुम अजब अनोखे कलाकार हे चित्रपटी के चित्रकार

है कोई मूर्ति बिलखती सी है कोई मूर्ति विहंमती सी तुम रंग साज तुम मूर्ति कार हे ललित कला के कर्याधार

> तुम कुशल चितेरे निराकार जग चित्रपटी के चित्रकार [२]

> > श्रतीत-स्मृति

मेरी छोटी सी दुनिया मे हँसती व्यधा अकेली, कसक सिसक बन कर आती रौशव की रगरेली, वे निर्वन्ध डमझें जी की बनी स्वप्न की बातें, जाने कहाँ विलीन हुई बचपन को हँसती रातें, मेरी अब सहचरी बनी है आँसू की मृदु माला, कब हाथों से जूट गया औचक सुख-रस का प्याला,

अब तो उस सपने के दिन की स्मृति ही बनी सहेली, अचरज होता है सुन कर मैं भी थी हँस हँस खेली। [ ३ ]

बिलविदी को बिलपन्थी वीरों की टोली चली सजी, जाओ तुम भी रणकेत्र में वह देखों दुन्दुभी बजी, आत्रों छंछम केसर तिलक लगा दूं तुम हंकार डठी, नाश नाश के भैरव रव में सत्यानाश पुकार डठी, अरे कहा क्या १ मृत्यु ! सुनाते हो भीषण भवितव्यसुमे, पर जावों कहने को प्रेरित करता है कर्तव्य सुमे, अगर सुनूंगी मेरा प्रियतम रण में अमर शहीद हुवा, तो समभूंगी मेरा जीवन प्यारे परम पुनीत हुवा, फिर १ फिर तो फूटेगी वह घर घर से जौहर की व्वाला, अमृत मय हो जावेगा बन्दी जीवन का विष प्याला।

> [ 8 ] मेरे नयनों के मोती कन-

आकुल उदभ्रान्त बने मारते ये मेरे धन पल पल छन छन,
हूँ रोक रही जितना ही इनको अपनी पीड़ित आँख मूंद,
बह रहे फफोले फूट फूट बन कर आँखों से तरल बुंद,
जिस जीवन को सींचा प्रिय ने देकर अपना हँ सता दुलार,
कैसे सहले वह उनका ही रे इतना भीषण तिरस्कार,
मत बहलावो प्रिय बातों में कर लेने दो हलका अब मन,
उक ! बरसावो मत प्यार यार जल जावेगा नन्हा जीवन।

# श्रीमती सावित्री देवी

आप हिन्दी-साहित्य की कांविधित्रयों में धीरे-धीरे एक विशेष स्थान प्राप्त कर रही है। आपकी रचनाये बड़ी सुन्दर और भाव-पूर्ण है। नवीन कांवता-जगत में आप जिस प्रतिभा को लेकर आई हैं, आशा है, उस के द्वारा हिन्दी में स्थायी की-साहित्य की सृष्टि होगी। आपकी कांव प्रतिभा में बल है, सोचने, सममने, और मावों पर दृष्टि डालने की अच्छी शक्ति है। सर्वोच्च शिचा ने आपकी कांव-प्रतिभा को और भी अधिक विकसित कर दिया है। आपकी कत्यनायें बड़ी उच्च और ज्यापक हैं। उनमे अनुमूति है, मौलिकता है। हृदय के अनुमूत भावों को ज्यक्त करना आप मली प्रकार जानती है।

श्रापकी काव्य-कल्पना का श्राघार दार्शनिक जगत है। जीवन, सृष्टि, श्रौर प्रकृति के मध्य में जो 'सत्य' स्थित है, श्राप बसी का चित्रण करती हैं। श्रापकी दार्शनिक कल्पनायें मानव जगत के सन्मुख एक प्रकाश लाने का प्रयत्न करती हैं। इस



श्री मती सावित्री देवी

प्रकाश में विश्व-बन्धुता की चमक है, मानव-प्रेम की मलक है, और है एक चिरसत्य की श्रामा। देखिये:—

> मै नहीं खोजती वह शाला, मद जहाँ लोग करते हैं कय, मेरा मदिरालय तो अनन्त, जिसमे सब रस होते हैं लय।

कितनी उच्च कोटि की सुन्दर पंक्तियाँ हैं। 'जिसमें सब रस होते है लय' इसके द्वारा कवियित्री ने श्रपने गंभीर ज्ञान का परिचय दिया है। इन पंक्तियों से यह प्रगट होता है, कि कवियित्रों को दार्शनिक जगत के सूक्ष्म तत्त्वों तक पहुँच है।

श्रीमती सावित्री देवी की दार्शनिक कल्पनाये उनकी अपनी कल्पनायें हैं। उनमे नवीनता है, मौतिकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी निगृहतम कल्पनाओं का बड़ी ही सरताता और बड़ी ही स्वामाविकता के साथ चित्रण किया है। उनका कल्पनाये निगृह होने पर भी बड़ी ही सरताता के साथ हृद्य को स्पर्श करती हैं। उनमें श्रोज श्रौर माधुर्य की श्रधिक मात्रा भी विद्यमान है।

श्रीमती सावित्री देवी हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव लेखक, श्रीर सुधा के यशस्वी सम्पादक पंडित दुलारेलाल जी भागीव की धर्म पत्नी हैं। श्रीमती जी बड़े ही डच्च विचार की सुशिचित महिला हैं। श्राप के विचारों में नवीनता को क्रान्ति है, डच्च श्रीर श्रादर्श मावनाश्रों की मलक है। श्रापने श्रॅगरेजी में एम० ए० की परी हा पास की है। आप के पिता श्री एम०-वी० सिंह कई भाषाओं के पंडित और सुयोग्य विद्वान है। हिन्दी का॰य साहित्य से आपको भी अधिक प्रेम है।

निम्नांकित पक्तियों में श्रीमती सावित्री देवी का काव्य चमत्कार देखिये:—

#### मधु-प्याली

मधु-प्याली मेरे जीवन की है, खाली मेरे साक़ी! विश्वाश न हो तो त्रा देखो, है नहीं जरा मिदरा बाकी। इस मधु जा पर ही मधु-त्रातु में में ढूंढ़ रही हूँ मधु शाला, पर नहीं पता पाती चए चए, वढ़ती जाती जी की ज्वाला। में नहीं खोजती वह शाला, मद जहाँ लोग करते हैं क्रय, मेरा मिदरालय तो अनन्त, जिसमें सब रस होते हैं लय। मेरा साक़ी, सब का साक़ां, मेरी हाला सब की हाला, है समता का साम्राज्य यहाँ मेरी शाला सब की शाला। में व्यर्थ खोजती थी साकी, तू सदा पास ही था मेरे; वस, सरस स्नेह मधु ढाले जा, यह मधु-प्याली सम्मुख तेरे।

त्राप की छोटी वहन कुमारी सरस्वती 'सुधा' भी हिन्दी-साहित्य की एक होनहार कवियित्री हैं। 'सुधा, जी ने भी एम० ए० की परीचा पास की है। श्रीर साथ ही संकृत का भी श्रिषक ज्ञान प्राप्त कियां है श्रापकी रचनात्रों में भी कविता के श्रमेक गुगा विद्यमान हैं। श्रापको काव्य-कल्पना में व्यापक भावना का समावेश है। श्रमुति श्रीर श्रभिव्यक्ति भी श्राप की सुन्दर है। श्रपनी बड़ी बहन की भाँति आप में भी दार्शनिक भावों को चित्रण करने की शक्ति है। आप की भाषा परिमार्जित, और भाव गठे हुये होते हैं।

निम्नांकित कविताओं में आप को उवता कवि-प्रतिभा की मालक देखिये:—

- [ १ ]

नीराजना

वह प्रेम-ज्योति श्रपार है,

कैसे कहाँ नीराजना ?

निज प्राण्-दीपक-दीप्ति से,

क्या कर सकूँगी साधना ?

निज स्नेह से ही सींच यदि,

दीपाम मैं जाप्रत करूँ,

क्या साध्य होगी प्राण्पिय,

• श्राराध्य की श्राराघना ?

यदि प्रेम के चन्माद में,

खर-तंत्रिका सम बज चठे,

क्या सुन सकेंगे प्रेम-धन,

सम प्यार का संकारना । वह प्रेम-मूर्ति सहान हैं,

नदान *ह*,

श्रति चुद्र मेरे प्राण हैं,

पर प्रेम मथ मे लीन हो,

मम मूल्य बढ़ जाना घना।

प्रभु-प्रेम-पारावार पर

निज प्रेम सारा वार कर,

श्रति साध से बन साधिका,

की दीप माला साजना।

क्रमशः वकी नीराजना,

मत की मिटी मम मूर्च्छना

तब्बोति ने प्राणाम का

पूरा किया जब बाँधना ।

एकात्मता तब हो गई,

किसकी करूं नीराजना ?

प्रमु-प्रेम-प्राणित प्राण तो,

गति-हीन भूले नाचना।

[ २ ]

सुनी इंटी

सूनी-सी पर्ण-कुटी है,

सूनी है रहने वाली;

वेदना सममता था जो,

वह किघर गया प्रिय माली ?

निष्ठुर मम श्राशा-मग में,

छाया है निपट अँधेरा,

है ज्ञात नहीं, कब मुमको,

सत्संग मिलेगा तेरा!

नैराश्य-निशा-घड़ियों का,

क्या अब श्रवसान न होगा ?

कुल तम मय जीवन-वन मे,

क्या प्रेम-विहान न होगा ?

मुकुमार कुमुम-सा जीवन,

लेकर जगती मे आई,

श्रपने स्वर्णिम स्वप्नों की,

दुनिया थी श्रलग बसाई।

पर बसते चजड़ रही है,

यों बस्ती श्ररमानों की,

है ध्वनित चतुर्दिक पीड़ा,

श्रवसाद-भरे प्राणों की।

इस विरइ-तप्त जीवन से,

तन-तर यों मत कुलसान्त्रो,

देकर दर्शन-रस शीतल,

कुमुमित श्रव इसे बनाश्रो।

प्यारा वसन्त छाया है,

प्रत्येक तरुण डाली पर,

सिख, स्नेइ-लवा सिचन को,

श्राया न इधर माली, पर।

## होमवती देवी

हिन्दी-साहित्य की किवियित्रियों में होमवती जी का विशेष स्थान है। आप की रचनाओं में स्थायित्त्व है, साहित्य को प्राण देने की चमता है। आपकी रचनायें आपके नारी हृदय की अभिन्यित्त है। उसमें आपका एक अपना पन है, अपनी विशेषता है। आपके हृदय-स्थित किन ने आपके जीवन मे जो कुछ देखा है, उसीं को संगीत का स्वरूप प्रदान किया है। उस संगीत मे एक न्यापकता है। वह किवियत्री के हृदय से निकल कर समाज और राष्ट्र ही तक सीमित नहीं रह जाता, दूर और सुदूर बासी मानव-हृद्य को भी स्परों करने की उसमें चमता है। होमवती जी ने अपने जीवन की अनुमूति में जगत के मानव जीवन को देखा है, या यो कहना चाहिये कि उनकी अनुमूति इतनी अकृतिम और इतनी स्वच्छ है, कि उस पर मानव जीवन का प्रतिविम्ध पड़ता है।

होमवती जी की रचनाओं पर कुछ लिखने के पूर्व उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डाल देना अत्यन्त आवश्यक है। इसका

कारण यह है, कि होमवती जी की किवता की अभिन्यिक उनके जीवन की अभिन्यिक है। उनकी रचनाओं पर उनके जीवन का प्रतिबिम्ब है, उनके जीवन की छाया है। एक प्रकार से उनका जीवन ही किवत्त्व मय है। उन्होंने नश्वर-जगत में वेदना, आघात, और नियित की संहार-लीला के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं। वे किवता-जगत में एक तपस्विनी की भाँति हैं। तपस्विनी की भाँति इसिलये हैं, कि वेदना और पीड़ा की अप्ति में जला हुआ उनका जीवन जगत के कल्याख के लिये उसके सामने एक चिर सत्य रख रहा है। उनके निष्कलंक और पिवत्र गीत, मानव हृदय को उस प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं, जो अन्धकार की ओट में देदीप्यमान है।

होमवती जी की रचनायें पीड़ा के समुद्र में लहरों की भाँति राष्ठ्र लती हुई दिखाई देती है। उनके हृद्य मे एक टीस है, एक वेदना है। यह टीस और वेदना उनकी अपनी है, किन्तु जब वह उनके हृद्य से निकलती है, तब समस्त जगत की वस्तु बन जाती है। उनकी वेदना में पवित्रता है, निष्कलंक भावों की छाया है। उनकी वेदना ऐसी है, जिसका जगत मे कोई उप-चार नहीं। दिन के पश्चात् रात, और रात के पश्चात् दिन होता है। इसी प्रकार दुख, सुख, और उत्थान पतन का भी क्रम है। किन्तु कवियित्री की वेदना नियति के इस क्रम को तोड़ कर आगे निकल गई है। कवियित्री नियति के इस क्रम को जानती है, किन्तु साथ ही उसे यह भी ज्ञान है, कि— मुख के सँग दुख, दुख के सँग मुख, मुना यही क्रम जग का है। किन्तु हमारी दुख-गाथा में,

सुख का कुछ आधार नहीं।

कवियत्री की वेदना आशा के आघार से रहित है। उसकी आँखों के सामने कोई सम्बद्ध नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वह निराशा के सागर में निमग्न है। समस्त जगत उसे श्रंधकार-मय दिखाई देता है। जगत के एक-एक शब्द, जगत की एक-एक गति, उसके हृदय में काँटों के समान जुभती है। वह जगत मे अपने निराश और दुखी जीवन ही तक रहना चाहती है, और उस और बढ़ना चाहती है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रकाश है। किन्तु जगत उसकी प्रगति में बाघा उपस्थित करता है। किन्तु जगत उसकी प्रगति में बाघा उपस्थित करता है। किन्तु जगत उसकी प्रस्ति में बाघा उपस्थित करता है। किन्तु जगत उसकी प्रस्ति में बाघा उपस्थित करता है। किन्तु जगत उसकी प्रस्ति में बाघा उपस्थित करता है। किन्तु जगत की उस बाघा और अपनी अवस्था का चित्रण ! निम्नांकित पंक्तियों में कितनी सुन्दरता के साथ किया है:—

इस थके से पथिक, को, मत छेड़ तू श्रो जग दिवाने !

जा रहा वह राह अपनी, दर्द कुछ दिल का मुलाने !

याद मत उसको दिला, भूले हुये उसके तराने।

मौन रहने दे नहीं, त्रग जायगा आँसू बहाने। विश्व के वह भास सहकर, जा रहा है वे ठिकाने। कर्म की कोरी कहानी, क्या पता किसको सुनाने! किन्तु जगत क्यों मानने लगा? दुखियों को सताना, पीड़ितों को उनके अतीत की याद दिलाना तो जगत का काम है। जगत अपनी इस अमानवी लीला में सुख, सन्तोष, और चल्लास का अनुभव करता है। कवियित्री का सरल, निष्कलंक और विशाल हृदय जगत की इस अमानवी लीला से अत्यन्त पीड़ित हो उठा है। [वह जगत से दूर, बहुत दूर चली जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है, यह कवियित्री ही के सुन्दर और सरस शब्दों में सुनिये:—

चल मन ! ऐसे देश चलें।
जहाँ न अपना अपना कह कर, जग के लोग छलें।।
चल मन ! ऐसे देश चलें।
जहाँ न चर के दुखते छाले, जी चाहे कोई मल डाले।
जहाँ न पागल प्यार हृदय का, सिर धुन हाथ मले।।
चल मन ! ऐसे देश चलें।

जहाँ न चिन्ता नागिन इसती, जहाँ न पीड़ा पापिन बसती। जहाँ न जग की नियेम काया, पी पी रक्त पते॥ चल मन! ऐसे देश चलें।

कितनी सुन्दर और स्वामाविक पंक्तियाँ हैं। ऐसा ज्ञात होता है, मानों कवियित्री ने वास्तव में अधिक पीड़ित होकर इन पंक्तियों की रचना की है। इन पंक्तियों में कवियित्री ने जिस लोक की ओर संकेत किया है, वह सुदूर और पहुँच के बाहर होने पर भी कवियित्री की सरलता और स्वामाविकता के कारण अधिक सिन्नकट-सा आ गया है। किन्तु फिर भी किवियित्री अपनी अनुभव की शक्ति से यह कह रही है, कि इस अपूर्व लोक में प्रत्येक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। इस लोक में, जीवन के इस पार, जहाँ सुख ही सुख है, जाने के लिये मन में सुरित की सुस्थिरता होनी चाहिये, और होनी चाहिये वास्तविक पीड़ा। क्यों ? यह किवियित्री ही के शब्दों में सुनिये:—

सखे ! ऐसा चंचल मन लिये मला, कैसे जाञ्रोगे पार ? घोर-तम, अगम सिन्धु की घार, जीए नौका, दूटी पतवार ।

> सुरित यदि सुस्थिर होगी नहीं, कहीं टकरा जायेगी नाव ! उठाना दूभर होगा मित्र ! विखर-जायेंगे संचित-भाव ।

पाठक आप देखें, होमवती देवी की रचनाओं में भावों की कितनी ब्यापकता है ! व्यापक मावों का सरताता के साथ चित्रण करना किवियित्री की एक अपनी वस्तु है। किवियित्री की अनुभूति बहुत ही सुन्दर, बहुत ही पवित्र और बहुत ही स्वाभाविक है। इसकी वेदना जगत की वेदना होने पर भी दाशोनिक वेदना है। वह अपनी वेदना के महायान पर चढ़ कर तीव्रतर गति से 'सत्यं शिवम् सुन्दरम्' की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी एक-एक पंक्ति में

श्रमिट जीवन का सुन्दर सन्देश है। ऐसा सन्देश है, जो प्राणों को बजा देता है, मन को विस्मृत कर देता है।

होमवती जी का जन्म मेरठ के विख्यात वंश पत्थर वालों के यहाँ १९०६ ई० में हुआ था। जब आप छोटी-सी थीं, तभी आपके माता-पिता का देहावसान हों गया। आपके रौशव जीवन को जो आघात लगा, वह भीतर ही भीतर मस-मसा कर रह गया। किन्तु आपके हृदय मे जो प्रकृत कवि था, उसने इन घटनाओं से संसार की अनित्यता को देखा। वयस्क होने पर आपका विवाह हुआ। आपके पीड़ित जीवन ने पित के रूप में मुख के आलोक को देखा। किन्तु नियति ने उस आलोक को भी छिपा जिया। होमवती जी का कवि इस असह्य पीड़ा से चिल्ला उठा। इसो पीड़ा का सार तो उनकी कविवाओं मे है, जिसमे उन्होंने अपने हृदय को ढाला है।

होमवती जी सुशिच्ति, विचार शील, और च्हार-हृद्य महिला है। आपके विचार बड़े ऊ चे और आदर्श हैं। इस समय आपके परिवार मे आप और आपका एक मात्र पुत्र है। आप सफल लेखिका और ऊँचे दर्जे की कवियित्री होने के साथ ही साथ सुन्दर कहानी-लेखिका भी हैं। कविताओं ही की मौति आपकी कहानियाँ भी हृदय-स्पर्शी और उच्च कोटि की होती हैं। आपकी 'उद्गार', 'निसर्ग' और 'श्रध' नाम की तीन पुस्तके भी प्रकाशित हुई हैं। निम्नांकित रचनात्रों में होमवती जी की काञ्य-कल्पना देखिये:—

#### [ ? ]

उल्सन

पल पल क्यों हृद्य मचलता है, ऐसी भी क्या विह्वलता है?

किससे मिलने की आशा में, किस मौन व्यथा की भाषा में ? घुल-घुल कर आँखों से इल-इल, आँसू बन-वन कर ढलता है ? पल-पल क्यों इत्य मचलता है ?

किसकी चिन्ता में, चिन्तन में, सृतापन लेकर जीवन में। मन थक-थक कर गिर जाता क्यों, फिर धक-धक् करता चलता है।

पल-पल क्यों हृद्य मचलता है?

प्राणों में भी, ब्वाला-सी है, शायद कोई छाला भी है। दुखते रसते छू घावों को, चुपके से कोई मलता है।। पल-पल क्यो हृदय मचलना है ?

जी घुटता है, घबराता है, जाता है, फिर श्रा जाता है। क्या नेह भरा उर-दीप सदा, घीरे-घोरे ही जलता है ? पल-पल क्यों हृदय मचलता है ?

[ २ ] चिर-शान्ति

नाविक । श्राश्रो नौका खेळें ! छहराश्रो मत, विगत कहानी, होगी भी क्या ऐसी हानी । श्राश्रो सुरियर होकर बैठें, कुछ हँस लें, कुछ बोर्ले !! नाविक! श्राश्रो नौका खेलें।

रहने दो पतवार पुरानी, सह न सकेगी यह मन मानी। -मात्रो ! युग-युग की पीड़ा को, हम तुम मिल कर ढोलें !! नाविक ! स्रास्रो नौका खेलें।

अव-सागर की दुस्तर लहरें, नित घन-घोर घटायें घहरें। बहने दो, डगमग नैया को, चलो मवॅर में हो लें।

नाविक ! आस्रो नौका खेलें।

इस तट पर कोलाहल भारी,कौन सुनेगा, व्यर्थ, हमारी। चर-ज्ञत यहाँ न भर पायेगे, चल उस तट पर धोलें।। नाविक.....

श्रव तक कभी न सुख से सोये, निशि दिन पल-पल ज्ञा ज्ञा रोये। जीवन की अन्तिम घड़ियों में, आ! सब खोकर सोलें।।

नाविक....)

### [ 3 ] निर्माण

मैंने नव संसार बसाया।

क्या कोई सममेगा इसको, क्या कह कर समभाऊँ छिसको। श्राज जगत में इतना बल है, छू लेगा वह स्वप्निल छाया।। मैंने नव संसार वसाया।

मैंने डर के सूने पन मे, नेह भरा नीरस जीवन मे।

लग्न श्रिम मे तिल-तिल जल कर, है प्रेम-प्रदीप जलाया।।

मैंने नव संसार बसाया।

लेकर चाह श्राह चुन चुन कर, निशि वासर च्या च्या घुल घुल कर,

घरे! व्यथा को प्राणों में भर, देख सकी हूं सुख की छाया।

मैंने नव संसार बनाया।

[8]

उपेन्।

क्या हमारा स्वप्न-सुख भी. खार बन कर ही रहेगा? विश्व के अनुताप से जल, चार बन कर ही रहेगा।

है कठिन-विस्तीर्ण-पथ, श्रस्तित्तव ही क्या है हमारा ? पर जगत के कुलिश हर पर, भार बन कर भी रहेगा !

विश्व जब श्रापना नहीं, तो, क्या हमें उसकी पड़ी हैं ? प्यार प्राणों का सखें !' श्राधार बन कर ही रहेगा।

दूर चल कर चितिज रेखा पर, नई दुनिया बसा लें।
प्राण श्रपना परिधि में, संसार बन कर ही रहेगा।
शोक कन्दन के सिवा,
संसार से क्या मिल सकेगा?

विश्व का उपकार भी, अपकार बन कर ही रहेगा?

[ ५ ] ब्राज मेरी

श्राज मेरी बेबसी पर, विश्व सब इठला रहा है। श्रामुओं पर हँस रहा, श्राहों से जी बहला रहा है। श्रामुओं पर हँस रहा, श्राहों से जी बहला रहा है। श्राम कहूं, श्रपनी व्यथा, कह कर मला किसको सुनाऊँ। मर्भ-चत गहरे हुये जाते, इन्हे क्यों कर छिपाऊँ। इद्दे भी श्रपना दवा बनता किसी की जा रहा है।

सिसकती है रात मेरी, अश्रु चुनता प्रान मेरा। नित्य के संघर्ष मे पड़, कर रहा अवसाद फेरा। स्नेह-पूरित दीप भी, अब टिम टिमाता जा रहा है। आज मेरी...।

श्राश थी जिनसे श्रिधक, वह श्रांख सब दिखला रहे हैं। मन मना कर श्रुखलाओं को, हृदय दहला रहे हैं। प्यार प्राणों का विवश श्रव, भार होता जा रहा है। श्राज मेरी...।



# श्रीमती सूर्य देवी दीचित 'जषा'

श्रीमती सूर्य देवी दीक्षित ने अपनी सुन्दर श्रीर माव-पूर्ण रचनाश्रों से हिन्दी-साहित्य में अधिक सुख्याति प्राप्त कर ली है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा दिये जाने वाले सेकसरिया पुरस्कार को प्राप्त करके श्रापने श्रपनी ख्याति को साहित्य-जगत मे श्रीर भी अधिक व्यापक बना दिया है। श्राप की रचनाश्रों के क्रम-विकास पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है, कि श्राप तीव्रतर गति से काव्य-जगत के इस विकास की श्रोर श्रमसर हो रही हैं, जो किव को साहित्य-संसार में श्रिधिक स्थिरता प्रदान करता है।

सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त करने के पूर्व हिन्दी की कुछ मासिक पत्रिकाओं में आपकी रचनायें प्रकाशित होती थीं। उस समय हिन्दी-जगत को आपकी कवि-प्रतिमा का पूर्ण परिचय न प्राप्त हो सका था। हिन्दी-संसार को आपकी सुन्दर किन प्रतिमा का परिचय तो आपकी 'निर्मार सो प्राप्त हुआ है, जिस पर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने सेकसरिया पुरस्कार प्रदान किया है। निर्मिरिसी का कल-कल निनाद जब से साहित्य-जगत में सुनाई देने लगा है, लोग सुक कठ से आपको कवि-प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे हैं। आपकी निर्मारिणी में क्या नहीं है ? ओज, माधुर्य, काठ्य के अलंकृत गुण, भावों को व्यापकता, सुन्दर अनुमूति हृदय स्पर्शिता, सरल, स्वाभाविक चित्रण,सभी कुछ तो विद्यमान है। 'निर्मारिणी' हिन्दी-साहित्य की एक अमरकृति है, और उसकी कवियित्री काठ्य-जगत की एक अमर कला कार। जिस कवियित्री ने 'निर्मारिणी' के कल-कल निनाद में अपने हृदय के भावों को प्रतिध्वनित किया है, उसमें जगत के किसी भी साहित्य की मर्यादा को विस्तृत करने की सफल शिक्त है।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान और प्रवर कव्य-समालोचक
पं० रामचन्द्र जी गुक्ज 'ऊषा' जो की रचनाश्रों पर सम्मति
प्रगट करते हुये लिखते हैं:—इसमें मुमे वह कवि-हृद्य मिला,
जिसमे जगत और जीवन के मामिक स्वरूप को प्रह्ण करते
और मिलकाने की पूर्ण चमता है। आपकी रचनाये क्या हैं,
जीवन-रस के छोटे-बड़े सोते हैं। ये न तो कल्पना की कोरी
चड़ान के रूप मे हैं, न श्रामिञ्यंजना की श्रनपेद्यित वक्रता के
रूप में। इनमें है जीवन के मार्मिक प्रसार पर स्वच्छ दृष्टि, उसके
प्रति सच्ची, सरल, श्रनुभूति. और उस श्रनुभूति को जगाने
वाली मोली श्रामिञ्यंजना। जहाँ परमार्थिक कामना व्यक्त की
गई है—जैसे मुक्ति की भिद्या में—वहाँ श्रप्रस्तुत-विधान के संकेत
-साफ-सुथरे और हृद्य प्राही हैं।

'ऊषा' देवी जी की रचनाओं के सम्बन्ध में श्राचार्य शुक्ता जी ने जो सम्मित प्रगट की है, वास्तव में वह अधिक मूल्यवान है। निसन्देह श्रधिक जोर के साथ यह कहा जा सकता है, कि 'ऊषा' देवी की रचनायें सचमुच जीवन-रस के छोटे-बड़े सोते हैं। जीवन में जो छनेक श्राघात-प्रतिघात होते हैं, 'ऊषा' जी के किव-हदय ने उन्हीं को प्रहण किया है, श्रीर श्रपनी किव-प्रतिभा से उन्हीं को संगीत का स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि 'ऊषा' जी की निर्मारिणी में जीवन के श्रनेक भाव कुमुम के रूप में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, किन्तु उनमें श्रसीम प्रेम के भाव-सुमन श्रधिक हैं। उनकी प्रत्येक रचना में हृदय-स्पर्शी प्रेम है। इसी लिए उनकी रचना श्रो श्रीक सरसता श्रीर श्रिधिक हृदय-स्पर्शीता भी है।

प्रेम की आपकी अनुभूति बड़ी सुन्दर और सजीव है। आपकी मनोहर और कारुय-गुणों से अलंकृत कल्पनाओं ने प्रेम को चित्रण करते हुये प्रेम को सजीवता को स्वरूप प्रदान कर दिया है। निम्नांकित पंक्तियों में देखिये, कवियित्री की प्रेमानुभूति और उसकी काव्य-कल्पना का कितना सुन्दर विकास हुआ है:—

किस गर्व मयी बाला के, सेंदुर का सुन्दर टीका। फैला डद्गार सिमट कर, किस भावमयी के जी का। नीरव रजनी में जागी, पथ-तकते जीवन-धन का, इससे नयनों में लाली, कुछ भेद बताओं मन का।

उपरोक्त पिक्तियों में किवियित्री ने उषा के उपर जो प्रेमपूर्ण कल्पना की है, इससे किवियित्री की किव-प्रतिमा और
इसकी स्वभाविक-अनुभूति का सुन्दर परिचय मिलता है।
किवियित्री में विभिन्न कल्पनाओं को जगाने की अच्छी शक्ति
है। वह जिसका चित्रण करना चाहती है, इसे विभिन्न कल्पनाओं से सजा कर सजीव और प्राण्मय बनाना भी
जानती है।

'ऊषा' देवी के प्रेम मे विभिन्न कल्पनाओं के शृक्षार के साथ ही साथ भावों की व्यापकता और विशदता भी है। वे अपनी सजीव प्रेमानुभूति और उसकी वास्तविक प्रेरणा के साथ मानव जगत में विचरण करती हुई दिखाई देती हैं। वे जगत को ही प्रेम मय देखती हैं। उनकी शृष्टि का आधार प्रेम है। वे प्रेम से ही जगत पर विजय प्राप्त करना चाहती है, और जगत में प्रेम ही को 'चिर सत्य' के रूप में देखती हैं। निम्नांकित पंक्तियों में इसकी परीन्ना की जिये:—

कहते हैं ज्यानी, ज्ञानी, जग-

'कवा' देवी में दार्शनिकता भी है। अध्यात्मक भावों का विकास उनकी 'मैं' शोर्षक किवता में पूर्ण रूप से परिलक्तित होता है। इस किवता से यह प्रगट होता है, कि किवियत्री का ध्यान सत्यं शिवम् सुन्दर को ओर भी है और वह अपने हृद्य में उसका अनुभव भी करती है। निम्नांकित पंक्तियों को देखिये, वे अध्यात्मवाद के किस गंभीर सागर की ओर मन को आकृष्ट कर रही हैं:—

जो कभो न होता खालो, वह कविता का प्याला हूं। + + + मैं एक ज्योति ऐसी हूँ, जो बुम कर हूं जल जाती।

कवियित्री के नारी हृद्य की श्रनुभूति कहीं कहीं इतनी सुन्दर और इतनी उच्च कोटि की है, कि मन सुग्ध हो जाता है। कवियित्री अपनी इस स्वानुभूति को प्रगट करके साहित्य में अमर बन गई है। एक मारतीय नारी अपने भाल पर लगे हुये सिन्दूर-विन्दु को क्या समभती है, यह कवियत्री के नारी-हृद्य-कवि ही के स्वर मे सुनिये:-

> अनुराग-राग प्रियतम का, मेरे सुहाग की लाली। सिन्दूर-विन्दु बन मलकी, मेरे मस्तक पर आली। + + + सम्मुख इसके भूठा है, जग का सब रत्न खजाना। अनमोल मोल इसका है, बस नारि हृद्य ने जाना।

कितनी सुन्दर, स्वामाविक, श्रोर सरल पंक्तियाँ है। कवियित्री की इक्त पंक्तियों में, कवियित्री के हृदय का स्वर नहीं, समस्त भारत की खियों का स्वर है। कवियित्री यहाँ स्त्री-जगत का प्रतिनिधित्त्व करती हुई दिखाई देती है। इसकी श्रनुभूति कितनी सच्ची, कितनी श्रक्तिम, श्रोर कितनी सर्व व्यापिनी है। कवियित्री इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के गर्व की वस्तु है।

'कषा' जी हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव स्वर्गीय मन्नन द्विवेदी गजपुरी की छोटी बहन हैं। आपके पति देव पं० समाशंकर दीन्तित एम॰ ए० यत्त॰ टी॰ कानपुर के सुप्रतिष्ठित नागरिक और हिन्दी-साहित्य-के अच्छे विद्वान हैं। आप शिन्ता के विशेषज्ञ हैं। श्रापके सहयोग से ऊषा जी की किवत्त्व-शक्ति का दिनों दिन श्रीधक विकास हो रहा है। ऊषा जी ने श्रापना परिचय स्वयं निम्नांकित शब्दों में दिया है:—

कषा नाम मेरा है, विदित कवि-मण्डलो में, रापती नदी के तट खेल के पली हूँ मैं। पाया जन्म मैंने कान्य कुड्ज कुल में है, मातादीन कवि-हरिदास की लली हूँ मैं।

राष्ट्र भाषा-कविता कला के मार्त्तरह रूप,

मन्नन द्विवेदी जी की भगिनी भजी हूँ मैं। काव्य-कुसुमों के मधुपान करने को नित,

रहती बनी ही मधु-लोलुप अली हूं मैं। आपकी कविताओं का एक संम्रह अभी 'निर्मारिग्री' के रूप में प्रकाशित हुआ है। निम्नांकित कविताओं में आपकी सुन्दर कवि-प्रतिभा देखिये:—

[ 8 ]

ऊषा

त्रारक्त छटा छिटकायी, किसने प्राची में आकर ? रॅग दिया शितिज का श्रंचल, किसने रोली विखरा कर !

> इस स्वर्ण किरण में फैली, किस सुख-सुद्दाग की लाली ?

### श्रीमती सूर्य देवी दीचित 'ऊषा'

माणिक-मिद्रा से भर दी, किसने भावों की प्याली ?

किस गर्व मयी बाला के, सेंदुर का सुन्दर टीका ? फैला खद्गार सिमट कर, किस भाव मयी के जी का !

> या करता प्राण चितेरा, श्रंकित प्राची के पट पर— तारों की करण कहानी, सुन्दर रक्तिम रॅंग भर कर।

है विश्व-बाटिका के किस, कमनीय कुसुम की लाली! नित घोल श्रविशा जिसको, सींचा करता बनमाली।

> रजनी के चर-अन्तर में, जो विरह-व्यथा हिमकर की; वह अरुण रूप घर आहे, व्याला-सी बन अम्बर की।

फट गया हृद्य रजनी का, बह चली रुधिर की धारा। क्या प्रिय वियोग ने उसकी, है तीव्र दुधारा मारा! त्रा सके स्वर्ग से भू पर, जिसमे जवा सुकुमारी। विधि ने निर्मित कर दी क्या, यह स्वर्ग सड़क श्रति प्यारी।

या श्राज गगन-गङ्गा है,
भू पर श्राकर लहराई,
नन्दन वन के कुसुमों की,
लालिमा बहाकर लाई।

क्या इसी स्वर्ण धारा से, धुत गई चितिन की रेखा, कीड़ा करती उपा को, जिसमें आ रवि ने देखा।

श्रध खुले श्रदण नयनों में, इ.इ.इ.इ. मद की श्रामा ले, श्रपना ऐश्वर्य लुटाकर, क्या देख रही हो बाले!

> नीरव रजनी में जागी, पथ तकते जीवन-धन का; इससे नयनों में लाली, कुछ भेद बतास्रो मन का।

इस प्रथम किरण मे प्यारी, क्या जादू भर लाई थी ?

#### श्रीमती सूर्य देवी दीचित 'ऊषा'

यह उछल पड़ा जग सारा, क्या टोना कर आई थी?

इस अरुण छटा पर बोलो, कितनी हिम-निधयाँ वार्षें ? किस भाव भरे नयनों से, अपलक मैं इसे निहारें।

हो मुद्ति विहंगम कुल ने, स्वागत का गान सुनाया। नव नर्तन प्रकृति नटी ने, है क्या-क्या का दिखलाया।

> भोती कलियाँ मुसुकाई, हिम कण का हार-पहनकर, हो मुग्ध कुसुम सब विहॅसे, प्रिय श्रति के मधुर मिलन पर।

मंजुल मलयानिल ने भी, तब छेड़ा मस्त तराना । तेरा त्राना सुकुमारी, इस अखिल विश्व ने जाना ।

> [२] प्रेम

श्रली कली में वॅघ जाता है, देता जीवन वार सखी । नहीं काठ से कठिन कमल दल, पर है उसका प्यार सखी ।

कहते हैं ध्यानी, ज्ञानी जग-है माया, दुख-मूल सखी।

> किन्तु इसी जग में खिलते है, सुखद भेम के फूल सखी।

अग, जग, जड़, चेतन सब ही में, ज्याप्त हो रहा प्रेम सखी!

> किसके नयन नहीं भर श्राते, लख चातक का नेम सखी!

इसी प्रेम पर विश्व थमा है, प्रेम-सृष्टि का सार सखी!

> बिना प्रेम का जीवन जग में, बन जाता है भार सखी!

प्रेम पन्थ पर मर मिटने में, भी है कितना स्वाद सखी!

> जिस सनेह में दाह, श्राह वह, पापों का उन्माद सखी।

कहते हैं यह जग बन्धन है, ग्रह है कारागार सखी।

किन्तु इसी को स्वर्ग बनाता, है प्रियतम का प्यार सखी!

#### श्रीमती सूर्य देवी दोन्तित 'ऊषा'

[ १ ]

श्रनुराग-राग मे गूँथी, मैं स्तेह-सुमन-माला हूं ? जो कभी न होता खाली, वह कविता का प्याला हूं।

> श्रविराम हेरती प्रिय का,-पथ वह चकोर बाला हूँ; पड़ता प्रेमी के डर में; मै वह कोमल छाला हूँ।

श्रिवरल गित बहने वाली, मैं नेह नदी गहरी हूँ, पावन प्रिय, पद रज, घोने, श्रियतम पथ पर ठहरी हूँ।

> में एक ज्योति ऐसी हूं, जो बुमकर हूँ जल जाती, जीवन-सनेह जलता है, लेकर प्राणों की बातो।

मैं एक रागिनी वह हूँ, जिस को प्रेमी गाते है, सुन जिसे मोह-निद्रा में, सोते जन जग जाते हैं। हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ

मैं एक सरस उपवन हूँ, जिसमें वसन्त लहराता; नित स्नेह-समीरण आ, आ, सुख-सौरम बरसा जाता।

मैं एक लितत लितका हूँ, इस जग रूपी उपवन की; जो मगन लगन में अपनी, हूं एक बूँद उस वन की।

> जो नयन-नीर से भीगा, वह विरहिन का श्रंचल हूं, जिसमें न पाप की झाया, शिशु का वह दग चंचल हूँ।

हूं मधुर कूक कोयल की, चकवी की मीठी पीडा, हूँ शील सती नारी का, हूं कुल-बाला की ब्रीड़ा।

सुख का अथाह सागर हूँ,
हूँ एक तहर कह्या की;
दुख की सूखी सरिता हूं,
हूं विकत प्रेम की माँकी।

ſ

#### श्रीमती सूर्य देवी दीचित 'ऊषा'

[ ४ ]
सिन्दूर-विन्दु
अनुराग-राग त्रियतम का,
मेरे सुद्दाग की लाली ।
सिन्दूर-विन्दु बन मलकी,
मेरे मस्तक पर आली!

वह डर-प्रदेश प्रियतम का, मैंने जब विजय किया था। अपने कर से प्रियतम ने, मेरा अभिषेक किया था।

दो हृद्यों को मथ कर जो, भावों का सार निकाला। यह किंघर उसी का टीका, मम मस्तक पर दं डाला।

> त्रिय प्रेम रूप स्वाती जल, मम चर सम्पुट मे जाकर। है हुन्ना प्रकट यह मोती, मन मोहक रूप बना कर।

मम हिय-सागर मन्थन कर, प्रिय ने यह रत्न निकाला। उपहार प्रेम का कह कर, फिर मुक्तको ही दे डाला।

#### हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाए

चर-कुंजलता की मेरी, यह अरुण सुमन छवि बाला। मकरन्द पान कर जिसका, मम मन-मिलन्द मतवाला।

यह तगी भात पर मेरे,
विधि कर की घठण निशानी।
यह तिस्ती मूक भाषा मेंमेरी सौभाग्य कहानी।

यह निधि मेरे जीवन की, श्रुङ्गार-सार यह मेरा। यह प्राण्य बना प्राणों का जीवनाधार यह मेरा।

सीमित है इसी परिधि में, जीवन की सारी श्राशा में। इसके नन्हें से डर में, सोती कितनी श्राभिकाषा।

> सम्मुख इसके भूठा है, जग का सब रत्न खजाना। श्रनमोत्त मोत्त इसका है, वस, नारि हृदय ने जाना।।

### श्रीमती श्कुन्तजा देवी खरे

हिन्दी-साहित्य-जगत में इस समय जो किवियित्रियाँ अपने उच्चल भविष्य को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनमें एक शकुन्तला देवी खरे हैं। आप एक भावुक और सुप्रसिद्ध किव की पत्नी हैं। आपकी किवताओं में विकास के गुण अधिक परिमाण में विद्यमान तो हैं ही, आपको अनुकूल जीवन भी प्राप्त है। कहना न होगा, कि आपकी रचनाओं का तीव्रतर विकास हो रहा है। अभी आपने थोड़े ही दिनों से काव्य-जगत में प्रवेश किया है, दशापि आपकी रचनाओं में अधिक प्रौढ़ता अधिक स्पच्टता और अधिक हृदय-स्पर्शिता है। आपकी भाषा बहुत ही परिमार्जित, सुन्दर, और भावों को ठीक-ठीक व्यक्त करने वाली है। आपकी सुन्दर और भाव-पूर्ण रचनाओं को देख कर हमे यह कहते हुये अपार हर्ष हो रहा है, कि कुछ ही दिनों में हम आपको हिन्दी की किवियित्रियों में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हुये देखें गे।

'खरे' जी के किव में सर्वतोमुखी प्रतिभा है। वह सुकुमार

है, सरस है। उसका हृदय विशाल और महत्त्वाकांची है। उसकी दृष्टि बहुत पैनी और सूक्ष्म है। वह जगत में जोवन के तत्त्व को खोजता है। संसार उसे एक रहस्यमय दिखाई देता है और वह चिकत होकर कह उठता है:—

प्रति पल सुख-दुख का श्रभिनय, क्यों जग जीवन में होता ? सुन्दर सुन्दर श्रांखों में, क्यों श्रांस्-सागर-सोता ? फूलों ने क्यों सीखा है, खिल-खिल कर सुरमाजाना ? सीखा है क्यों मेघों ने, श्रपना सर्वस्व मिटाना ?

दार्शनिक किन के लिये यह सहज स्नाभानिक बात है, किन ह संसार के रहस्यों को देख कर उस पर आश्चर्य प्रगट करे। दार्शनिक किन जगत और जीवन के रहस्यों को पहले भेदने का प्रयत्न करता है, किन्तु जन नहीं भेद पाता, तन अपने हृदय के उद्गारों को आश्चर्य के रूप में प्रगट कर देता है। संसार के सभी नडे-बड़े दार्शनिक किनयों में आश्चर्य की यह भावना पाई जाती है। नास्तिनक किन होने के कारण खरे जी ने भी अपनो उस भावना को व्यक्त किया है, जिसमें अपने आप दारोनिकता प्रस्कृटित हो उठी है। 'खरे जी' जगत और जीवन के तत्त्वों पर आश्चयं ही प्रगट करके नहीं रह जातीं।

वनका दार्शनिक कवि-हृदय उन्हे और आगे जाने के लिये विवश करता है। वे जब दार्शनिक जगत में और आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें जीवन और जगत के बीच मे एक मुन्दर 'सत्य' दिखाई देता है। कवियित्री अपने हृदय की दार्शनिक ऑखों से उसकी पूर्णता को देख लेती हैं, और फिर अपनी अपूर्णता को उसमें मिला देने के लिये ललक उठती है। कवियित्रों ही के स्वर में उसकी ललक को सुनिये:—

> मै तुममें लय हो जाऊँ! तुममें मिलकर मैं प्रियतम अपना सौन्दर्भ बढ़ाऊँ!

> > सुख मुमसे आज मिला है, यौवन का फूल खिला है,

चर्णों में उसे चढ़ा कर मंगल मैं सदा मनाऊँ, अपना अस्तित्व मिटाकर केवल मैं तुमको पाऊँ!

कितनी उच्च कोटि की कल्पना है। कवियित्री की कल्पना को देख कर इम यह कह सकते हैं, कि वह कविता के प्रारंभिक काल को छोड कर बहुत आगे निकल गई है। कवियित्री की उक्त पंक्तियों में दार्शनिकता बड़े ही सूक्ष्म रूप में प्रस्कृटित हुई है। किव के प्रारंभिक काल में दार्शनिक भावों की ऐसी गहरी सूच्मता बहुत कम पाई जाती है। किन्तु यही तक समाप्त नहीं, कवियित्री के दार्शनिक भावों का आगे और भी अधिक विकास हुआ है। देखिये:— है चाह नहीं जीवन की, वैभव पाकर इठलाज ! श्रपनी मधु मुसुकानों से जग को न लुभाने जाऊँ!

है चाह यही जीवन की, तिल-तिल कर हृदय जलाऊँ, प्रियतम के पावन पथ की पथ-रज बन मैं खोजाऊँ। किन्तु क्यों ? दाशंनिक कवियित्री अपने इस 'पूर्य'

'त्रियतम पर, जो 'सत्य है' 'सुन्दर' है, क्यों इतनी रीकी हुई है ? वह क्यों उसकी प्राप्ति के लिये 'खोजाने' के लिये तैयार

है ? सुनिये:-

तुममं चिर श्रानन्द छिपा है, तुममें भूम रहा उल्लास। मेरे मन-मन्दिर में सुख से, बसे रही मेरे भगवान ।

कविथित्री को अपनी लघुता, और अपने प्रियतम की -महानता का भी ज्ञान है। वह भली भाँति जानती है, कि जीवन प्रकृति और सृष्टि के बीच में वही एक महान है, वही एक सत्य है, वही एक पूर्ण है। कवियित्रों ने श्रपनी इस विशद भावना -को जिस प्रकार व्यक्त किया है, वह दशनीय है:--

> तुम पूर्ण चन्द्र, मैं एक किरण, तुम महा सिन्धु मैं चपल लहर, तुम विश्व वेशा, मै मादक स्वर, तुम चिर सुन्दर, मै छवि नश्वर्।

'खरे' जी की इन पंक्तियों में एक दार्शनिक गृढ़ तस्व छिपा हुआ है। 'गृढ तस्व' छिपा होने पर भी पंक्तियाँ बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं। खरे जी की दार्शनिक कल्पनाओं की यह एक प्रधान विशेषता है, कि वे बहुत सुलभी हुई और स्पष्ट हैं।

'खरे जी' की 'नारी गान' शीर्षक कविता में उनके नारी हृदय की सुन्दर अभिन्यक्ति हुई हैं। 'नारी जीवन' का ऐसा सजीव और वास्तविक चित्रण श्राज तक मुमे कहीं देखने को को नहीं मिला। देखिये:—

कितनी सुन्दर और कितनी उच्च कोटि की पंक्तियां हैं। इनमें 'नारी जीवन' का मूल रहस्य है। और खरे जी उस रहस्य तक पहुंची हुई जान पड़ती हैं। 'खरे' जी की ये सजीव और स्वाभाविक पंक्तियाँ साहित्य-जगत में उन्हें अमरता प्रदान करेंगी। खरे जी मे राष्ट्रीय भावना के साथ ही साथ विश्व भावना भी है। जिस प्रकार दनकी राष्ट्रीय-भावना में जीवन की ज्योति है। उसी प्रकार विश्व-भावना में उनका उज्वादर्श है। उनका आदर्श बहुत ही ज्यापक, और सम्माननीय है। निम्नांकित पंक्तियों मे देखिये, उनकी मधुर कल्पना उनके उज्वादर्श को किस प्रकार प्रगट कर रही है:—

मेरे जीवन का मधुर हास।
तुम फूल फूल पर खिले रही,
शिश के शरीर में लुक जाओ।
विद्युत के मुख पर चमक-चमक,
रह-रह कर मुमको हर्षाओ।

'खरे जी' की समस्त रचनाश्चां में उनका उच्चादर्श है। उच्चादर्श इस लिये है, कि उनमें एक सत्य है, मानव जीवन को सुन्दर बनाने वाली एक सुन्दरता है।

श्रीमती शकुन्तला देवी खरे हिन्दी के सुप्रसिद्ध नवयुवक किव श्रीयुत बाबू नर्भदाप्रसाद खरे की धर्म पत्नी हैं, श्रीर अपने पति के साथ जबलपुर मे रहती हैं। श्राप सुशिचित होने के साथ ही साथ उदार श्रीर भावुक हृदया भी हैं। नीचे हम श्राप की कुछ किवतायें, उद्भृत कर रहे हैं:—

[ १ ] नारी गान इस विश्व-प्रिया, इस'रूप-राशि, कितने ही हृदयों की रानी । इम स्नेह तरल, हम सरल हृद्य, कवि की हम ही कोमल वाणी।

हम नवल वधू, हम जग माता, हम सुग्ध, सुन्दरी सुकुमारी। हम विरह-ज्वाल मे सुधा-धार, हम जग के प्राणी को प्यारी।

ऋद्भि-सिद्धि हम करणा चमता, कोमलता का शृंगार हमीं। हम अटल भक्ति हम मधुर मिलन, पावनता का आगार हमीं।

> हम महा शंकि, हम महा क्रान्ति । रण चरडी की तलवार हमीं। निज देश-मान पर मिटती हैं, बन दुर्गी का अवतार हमीं।

> > [ २ ]

गीत

में तुम मे लय हो जाज !

तुम में मिल कर मैं प्रियतम, अपना सौन्द्य बढ़ाज ।

सुख मुमसे आज मिला है,

यौवन का फूल खिला है,

चरणों में उसे चढ़ा कर मंगल मैं सदा मनाऊ ।

श्रन्तर का घाव हरा है, नयनों में नीर भरा है, नित दर्शन करूँ तुम्हारे जीवन की जलन मिटाऊँ। चिर शान्ति मधुर सुख पाने, प्राणों को श्रमर बनाने— श्रपना श्रस्तित्त्व मिटाकर, केवल में तुमको पाऊँ।

[ ३ ]

गीत

जब से तुम जीवन में आये!

कितने स्वर्ग और नन्दन बन तुम में हॅसते पाये! श्रव सोने के दिन होते हैं, और चाँदी की रातें, पत्त से प्रहर बीत जाते हैं, करते मधुमय बातें,

तुम तो एक नया जग लेकर इन प्राणों में छाये। पवन-सुरिभ लेकर श्रातो है, कितयाँ ले मुसुकाने, कोयल की वाणी वंशी भी, गाती सुख मय गाने

सुखद, बसन्त चला आता है, प्रियतम ! बिना बुलाये। वह अनन्त छवि पीकर ही तो, भूले जग हग-तारे, में अपना पन भूल चुकी हूं, तुमको पाकर प्यारे!

मरुथल-से प्यासे जीवन में तुम ही सावन लाये। जब से तुम जीवन में आये! संहार-विजय

आज मृत्यु का खेल अनोखा,
बीरों ने हँस खेला।
दिन कर भी तो रक्त वर्ष है,
आई संध्या वेला।।
देश-प्रेम के मतवाले हैं,
विर निद्रा मे सोये।
हँसने वाला हँसले उन पर,
रोने वाला रोये।
जननी, ऑसू-मोती का,
तू क्यों कर हार पिरोये?
अरी, खून का दारा बावली,
क्या आँसू-जल घोवे?

## श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी

श्रीमती हीरा देवी की रचनाओं से हिन्दी-जगत श्रिषक सुपरिचित है। आपकी सुन्दर रचनायें हिन्दी की सभी मासिक पत्र-पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होती रहती हैं। आपकी कुछ रचनायें बड़ी सुन्दर हैं, श्रीर उनमें कवित्त्व का श्राच्छा विकास हुआ है। आप में भावुकता है, और श्रानुभूति भी है। आप अपने श्रानुभूत भावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर देना भजी भौति जानती हैं। प्रमाग्य के जिये निम्नांकित पंक्तियां देखिये:—

मूक हृदय से निकले हैं सिख, छन्द मनोहर ये दो चार। मेरी दुखद निराशा का है, निहित इन्हीं में पारावार।

श्राप में उच्चाद्शें की मत्तक भी है। श्रापके उच्चाद्शें में राष्ट्र की कल्याण भावना है। राष्ट्र-जननी की पीड़ित पुकारने श्राप की श्रात्मा को दुख से श्रधिक विह्वल बना दिया है। भापकी वह दुख-विह्नलता निम्नांकित पंक्तियों में भली प्रकार विकसित हो सकी है:—

सुरभित पुष्पों के पंखों पर,
घट पद बन कर सतवाली;
नहीं चाहती रहूं डोलती,
ढाली डाली पर श्राली!
नव बसन्त में किसलय बनकर,
माहत-मूला मनमाना—
भूल-मूल कर नहीं चाहती,
वैभव पर ही इत्राना!
+ + +
चाहूँ मां की हित-वेदी में
हँसते हँसते जल जाना!
कोमल पुष्पों को ठुकरा कर,
काँटों पर ही सो जाना!

आपकी कविता का कोई एक विशेष आधार नहीं है। आप की रचनाये अनेक प्रकार के भावों के साँचे में ढली हुई है। आपके हृदय में जो भाव उठे हैं, उन्हीं को आपने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। यही कारण है, कि आपकी रचनाओं में हृदय-स्पर्शिता के गुण भी हैं। आपकी भाषा परि-मार्जित और भाव अधिक सुलमें हुये हैं।

श्रीमती हीरा देवी चतुवेदी मध्य प्रान्त के प्रसिद्ध साहित्य-

सेवी और सुकवि पं० देवीदयाल चतुर्वेदी. 'मस्त' की धर्म पत्नी हैं। आप अपने सुयोग्य पति के साथ छिंदवाड़ा में रहती हैं। सहदय और सुकवि पति के सहयोग से आपकी रचनाओं का दिनों दिन तीव्रतर विकास हो रहा है। आप, पति-पत्नी, दोनों निरन्तर साहित्य-देवता की आराधना में संलग्न रहती है। आप की सुन्दर रचनाओं का 'नीलम' के नाम से एक संग्रह भी अकाशित हुआ है।

निम्नांकित कविताश्रों में आपका काव्य-चमत्कार देखिये:--

[ 8 ]

द्वार पर

शतदल-उपवन को श्रति करता, उन्मन गुंजन से गुंजार; श्राई मैं भी गुजित करने, देव! तुम्हारा हृद्दयागार।

> चन्दन-चर्चित छंकुम केशर, सुमनों का ते मंजुल हार, धूप-दीप सब साज सजाकर, लाइ पूजा का सम्भार।

श्रमिलाषा, श्राशा के श्रंकुर, हरित श्रिञ्जलते-से सुकुमार। सुख गये हा! बन्द देखकर, रत्न खचित मन्दिर के द्वार।

## श्रीमती हीरा देवी चतुवे दी

छोड़ श्रंकिचन श्रवता पर तुम, उपत विपुत सम भारी भार, देव! ज्यर्थ ही निष्ठुरता का, दिखा रहे यह कद्व ज्यापार।

रहे मौन यदि इसी तरह प्रभु, तब तो मेरा मन सुकुमार. सह न सकेगा विकट व्यथा का, ऐसा निष्ठुर वज्र प्रहार।

> श्रमल कमल-सी सोती बाला, स्विधिम श्राशा ले श्रम्लान, बाट जोहती बाल-भानु का, होगा कब मृदु स्वर्ण विहान।

देर हो रही देव ! खोल दो, अब तो ये मन्दिर के द्वार, आश्रो पूजा कहाँ तुम्हारी, मुग्ध हृद्य से मैं साभार।

[ २ ]

स्मृति

शेष है श्रव धुंघला ध्यान । नील-व्योम में जब शशि सुन्दर, कीड़ा करता था खिल-खिल कर, प्रियतम था तब इत्य-पार्श्व में, प्रकट हुये छ्विमान । शेष है०॥

> कित कुज था वह अति सुन्दर, लता विहॅसती थी मुक-सुक कर, वहीं कहीं सोते वे मधुकर, इसो कुंज मे दो मुख पर थी, मधुर मिलन मुसुकान। शेष हैं।।

मलय-वायु भी थिरक थिरक कर, श्राती जाती थी रह-रह कर, प्रियतम-मुख से तब श्रस्फुट स्वर,— निकल रहा था प्रग्रय-पृग्ण पर, भंग हुआ हा ध्यान। शेष है॰ ॥

[ ३ ]

**च**द्गार

राग की मादकता में भूत, अकल्पित कल्पित कर श्रंगार।

प्रलय के श्रधः पतन को भूत, बहाती रहती हूँ खद्गार।

हृद्य में कितने ही श्रविकार, पिघलते करते मंग सुशान्ति।

मृदुत्त स्वप्नों मे तब साकार,

नाचवी त्राशा, लावी भ्रान्ति।

### श्रीमती हीरा देवी चतुवे दी

लालसा का उद्देलित वेग.

चपल क्रीडाओं का श्रमिसार!

वासना की कल्लोल मनोज्ञ,

बनी है जीवन पारावार!

श्रमरता नश्वरता की गोद,

दिखाती बरवस सरस दुलार!

जगत का यही बना है मोद,

यही हैं क्वियों के उद्गार!

[ 8 ]

प्रतीचा

नभ के नवल नील प्रांगण मे,

कितने ही तारे श्राये।

मलक मलक रंजनी श्रवल से,

मॉक-मॉक कर मुसुकाये।

उड़-उड़ कहाँ कहाँ से कितने,

पन्नो श्राये राह लगे।

कितने पथिक प्रवासी लौटे,

निज-निज गृह श्रनुराग परो।
कोकिल कल-कूजन कितना ही,

सुन-सुन कर में भूल चुकी।

बन कर आशा, दुखद निराशा,

कितना हिय में हुल चुकी।

पलक पाँव हे स्वागत मे प्रिय,

रच-रच कर नव मन माये।

विद्या चुकी शीतल करने को,

पथ मे श्रांसू दुल काये।

प्रयायी! किन्तु न लख पाई हूं,

श्रव तक तेरी वह छाया,

जिसे देख कर एक बार तो,

करती विस्मृत जग-माया।



# कुमारी विद्या भागव

कुमारी विद्या भागेव हिन्दी-साहित्य की उदीयमान कवि-यित्री है। आपकी सुन्दर और भाव-पूर्ण रचनाये हिन्दी की सभी सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आपकी रचनाओं मे आपके कवि-जीवन का एक बहुत ही सुन्दर भविष्य छिपा हुआ है। आपके हृदय मे जो कवि है, यदि उसके विकास-मार्ग में किसी प्रकार की वाघा न उपस्थित हुई, और उसे अनुकूल साधन प्राप्त होते रहे, तो कुछ ही दिनों मे हिन्दी-साहित्य मे उसका एक विशेष स्थान होगा।

इस समय श्रापकी किवता का शैशव काल है, तथापि श्रापकी रचनाये बड़ी ही सुन्दर श्रीर भाव-पूर्ण हैं। उनमे श्रोज है, माधुर्थ है, सुकुमारता है। श्रनुभूति में स्वाभाविकता का श्रच्छा संमिश्रण हे। वर्तमान काल के कुछ नये किवयों श्रीर नवीन किवियित्रियों की भाँति श्राप दुरुहता के जाल की श्रोर श्रमसर न होकर सरलता के साथ स्वाभाविकता ही की श्रोर श्रिषक बढ़ रही है। हृदय के श्रनुभूत भावों को ठीक-ठीक व्यक्त करने की छाप में पर्याप्त शक्ति है। वियोगिनी नायिका की हृद्य-भावना का एक स्थान पर श्रापने बड़ा ही सुन्दर श्रीर स्वाभाविक चित्रण किया है। देखिये:—

> श्रितिथ रूप में कभी मिलेंगे, वे मेरे चिर प्रियतम। यही सोच कर मैं सिख प्रतिच्रण, पिरो रही हूँ मोती।

कुमारी विद्या में अनुमूति के साथ ही साथ मानों की विशालता भी है। आपकी किवता की वियोगिनी, और उसका, त्रियतम, त्रात्मा और परमात्मा के रूप मे है। आपकी प्रत्येक रचना मे इसी भावना का आभास है। इसी भावना के आधार पर विभिन्न और नूतन कल्पनाओं के द्वारा कहीं आपने प्रेम प्रदर्शित किया है, तो कहीं वियोग के सकहण गीत गाये हैं। आपकी यह पंवत्र और ज्यापक भावना दिनों दिन विकसित हों रही है यह बड़े हर्ष की बात है।

श्रपको रचनाश्रों में विषम श्रवस्था का चित्रण कहीं-कहीं वहां सुन्दरता के साथ पाया जाता है। इस चित्रण। में श्राप की एक नवीनता है। हँसी के साथ रुदन, श्रोर वह भी बहुत ही स्वाभाविक, और बहुत ही तथ्य-पूर्ण, कुमारी विद्या इस स्वाभाविक-चित्रण के द्वारा अपने श्रधिक उद्यक्त और सुन्दर भविष्य के साथ तीव्रतर गति से श्रागे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। विषम अवस्था का उनका स्वभाविक और सुन्दर चित्रण देखिये:—

> चनकी कहणा के सागर का, छोटा कण भी पाती, मै होती तन्मय, चनमे सिख, विश्व सममता सोती!

+ + समय श्राज भी नहीं पास है, यही जान श्राकुल हूँ, श्रावरों में मुसुकान थिरकती, पर है श्रांखें रोतीं।

मुसुकान के साथ रुदन का ऐसा स्वाभाविक और तथ्य पूर्ण चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। 'श्रधरों' मे मुसुकान श्रीर 'श्रांखे रोतीं' विषम श्रवस्था को प्रगट करने वाले इन वाक्य-खरडों को एक स्थान पर विठाकर कवियित्री ने श्रपने जिन भावों को जगाने का प्रयत्न किया है, वे उमकी वास्तविक काव्य-प्रतिमा के परिचायक हैं।

कुमारी विद्या जबलपुर के एक सुप्रसिद्ध भागव वंश में उत्पन्न हुई हैं। आपका कुटुम्ब अत्यन्त शिक्ति और उच्च श्रेगी का है। अभी आप शिक्षा पा रही हैं। हिन्दी साहित्य को आप से बड़ी आशा है। आप किवता ही की भाँति लेख, गद्य काव्य, और कहानी भी सुन्दर लिखती हैं। कुमारी विद्या की निम्नांकित कविताश्रों में उनका काव्य-

[ 8 ]

ऋाँसू

मेरे बासू सींच रहे थे,

गत जीवन की हार.

इस पर तुम श्राये थे करने,

यह भूठा श्रमिसार ।

दूर-दूर, बस दूर रही, मत,

दिखलास्रो यह प्यार,

एक सांस में छोड़ चुकी हूं,

यह कलुषित संसार।

श्रांस्, श्रांस्, श्रांस् हैं,

ये शिथिल व्यथा के भार,

इनमे प्रतिपत्त बनता है प्रिय,

एक नया संसार ।

[ 2 ]

बन्धन

छोड़ना देव न मेरा हाथ, सोचती तुम्हे सॉस के साथ,

दृष्टि से दूर, सु-स्मृति के पार,

कहां खोजूं, अन्तर का प्यार।

तुम्हारी सुधि जीवन का सार, इसी में पाऊँगी संसार।

> भुला देना यह दुख मय बात, कि होगा श्रव न श्रनन्त प्रभात।

+ + †
जहा पर होगा सुख मय प्यार,
श्रीर होगा श्रपना संसार ।

[ ३ ]

लन्जा

जीवन की अनमोल घड़ी मे,
यह कैसा नूतन व्यापार।
देख-देख तुम लजा रही हो
कर मे है फूलों का हार।
वे करते हैं प्रणय-प्रतीचा,
पाने को प्रेयसि का प्यार,
देवि । विलम्ब करो मत देखो—
मुरमा जावेगा यह हार।
छोड़ो लब्जा, दे दो चनको,
अपना प्रथम हार, चपहार,
अरे कहीं यदि चले गये वे,

किसे चढ़ाश्रोगी फिर हार।

[ ४ ]

फूले हैं घलि, सुन, हर सिंगार! है ज्योति-ज्योति पग-पग बढ़ती, सुरभित कर उपवन के रखाल, त्राते बकुलों के फ़ुएड नित्य, देते शत दल पर मधुर ताल, था मुक्तमें पल भर नतेन कर, ले त्रिय की छवि से कर सिगार। दीपक से आकुल शलभ आज, कहता-मिटने पर सुमे नाज, मैं जानूँ क्या सुधि-सितत एक, पहिराने आई मुक्ते ताज, ले आज पहन मेरी कमरी, मै पहनूँ तेरा विजय-हार, फूले हैं श्रिल, सुन, हर सिगार।

## श्रीमती विद्यावती 'कोकिल'

'कोकिल' जी ने हिन्दी-साहित्य के उपवन में अपने सुमधुर गीतों के द्वारा अधिक सुख्याति प्राप्त कर ली है। श्रमी आपकी किवता का शैशव काल ही है, तथापि हिन्दी-जगत में आप का अधिक नाम है। आपकी रचनायें सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, और आप किव-सम्मेलनों में भी भाग लेती है। किव सम्मेलनों में आपकी रचनायें बड़े ही सम्मान के साथ सुनी जाती हैं। आप वर्त्तमान जागरण काल की महत्त्वाकां चिणी नारी हैं। वह नारी है, जिसके हृदय में किव हैं, और किव में अपनी मौलिकता है। आपने युग परिवर्तन कारी किवयों और किवियित्रियों की धारा में न बहकर अपनो किवता का एक नया ससार बसाया है। यद्यपि पूर्ण रूप से विकास न होने के कारण अभी वह संसार कुछ धुँ धला है, किन्तु जो है, वह आप का है। उसमें एक निराली शैली है, निराला चमत्कार है।

कोकिल जी की कविता वेदना मूलक है। वे निराशा के

गीत गाती हैं। उनकी वेदना मे मावना की विशासता है, निराशा में दार्शनिकता है। वे जिस स्नोक का अपने काव्य में चित्रण करती हैं, उसमें प्रेम तो है, किन्तु निराशा है, पीड़ा है। कवियित्री ही के शब्दों में उसके प्रेम सोक को देखिये:—

में प्रम लोक की वासी।

+ + + + पीड़ा उसका यौवन है, मधुमय है कसक कहानी।

किन्तु कवियित्री को पीड़ा में रुदन नहीं, उन्माद है, उल्लास है। कवियित्री अपने प्रम लोक मे जिस पीड़ा का अनुभव करती है, वह किसी चिरसत्य के लिये है। किवियित्री उसी की अनुसन्धान में आकुल है। पीड़ा ने उसे इतना पीड़ित कर दिया है, कि वह पीड़ा का अनुभव करती ही नहीं। इसी लिये तो वह पीड़ा को यौवन और मधुमय के नाम से पुकारती है। कोकिल जी की रचनाओं मे 'पीड़ा' की इसी मावना का जोर है। कवियित्री कहीं कहीं इतनी भावुक बन गई है, कि कहीं कहीं उसकी काव्य-कल्पनायें उलम-सी गई है। मावुकता बुरी वस्तु नहीं, किन्तु उसके साथ ही, साथ अनुभूति की प्रेरणा मे शक्ति होनी चाहिये।

कोकिल जी की रचनाओं में अनुमूति का अभाव अवश्य है, किन्तु कहीं-कहीं उनकी अनुमूति का अधिक विकास भी हुआ है। साधारणतः कोकिल जी में अच्छी कवि-प्रतिभा है। उनकी रचनाये मधुर, सुन्दर और हृदय को स्पर्श करने वाली हैं।

'कोकिल' जी आज कल प्रयाग मे रहती है। आप के पिता बाबू शिव प्रसाद श्रीवास्तव भी साहित्यिक अभिक्षचि के व्यक्ति हैं। आपने 'कोकिल' जी को सुशि जिता बनाने के लिए अधिक चिन्ता की हैं। 'कोकिल' जी में आज जो 'किव' बोल रहा है वह आप ही की अभिक्षि का परिग्राम है। 'कोकिल' जी नवीन युग की विचारशीला कवियित्री हैं। आप साहित्य-सेवा के साथ ही साथ राष्ट्रीय और सामाजिक कामों में भी भाग लेती हैं। आप स्त्री सम्बन्धी एक पत्र भी निकालती हैं, जिसका सम्पादन भी आप ही करती हैं। आपके पित बाबू त्रिलोकीनाथ सिनहा भी स्वतंत्र विचार के शिजित व्यक्ति हैं। उनके सह-योग से आपके किब जीवन का अच्छा विकास हो रहा है। आपकी रचनाओं का संग्रह भी पुस्तक रूप में शीप्र ही प्रकाशित होने वाला है।

कोकिल जी की निम्नांकित कविताओं मे उनकी कवित्त- शक्ति का श्रम्छा विकास हुआ है:—

[ ? ]

में प्रेम लोक की वासी!

मधु पीकर इन साक्री के, प्यालों से मैं छक जाऊँ:

जग के लघु-लघु घन्धों से, विया कहते हो थक जाऊँ ?

श्रपने त्रियतम की दासी। श्रपने छोटे त्रिसुवन की, मै हूं स्वच्छन्द कहानी, पीड़ा उसका यौवन है, मधु सद है कसक कहानी। श्रिभिलाषा प्यासी-प्यासी।

श्रपने उन्मद स्वप्नों में, मैं कभी सिहर उठती हूं, तम के घूँ घट में स्मित भर, मैं विद्युत की श्राभा-सी।

तेरी छवि की प्रतिमा-सी।

[ ? ]

छिपा लूँ सुषमा तुम्हारी इन तृषित रीते हगों में !

भेदन, सहन, श्रक साधना,
जीवन-निशा के क्रम न हों,
हो एक बेसुध, विवश पत्त,
थुग कल्प ये मेरे न हों,
बस, प्रेरणा की मदिरत्वय पर मुक नर्तन हो पगों में !
वेदना शर से विधे,
भरते सजत सन्माद भर,

### श्रीमती विद्यावती 'कोक्लि'

चिर विरह पंगु प्रवाह ले, बोिकत न्यथित चर पड़े दुर,

तव रंग रंजित सान्ध्य नभ के विगड़ते धूमिल नगों में ।

पुलक के सकुचित कुसुम, मग कँघ ले सुने गगन मे, कसक-कंचन तार वोधित, श्रीर बढ़ने दे न पथ मे,

मालकती गाथा तुम्हारी अचेतन गूँगे हगों मे।

[ ]

साक्री सुमे पहचान ले!

इस हार में उस जीत में, नव वेदना की रीति में, इन प्रेमियों की भीर में, अपना पराया जान ले!

> बशी न दे, बीगा न दे, हाला न दे, प्याला न दे, पद-चाप में भर ले सुभग, भेरे सुनहले गान ले!

यह चातकों की प्यास है, यह दीपकों की आग है, यह चिर ज्वलन्त सुहाग है, जीवन नहीं है मान ले!

त्राजा, श्राजा, श्रो किरण बाल ! मां के श्रंचल से मुख निकाल। बिल डठे ब्रूकर हृद्य-सरोज पिघल जाये तम-कारागार; खोज लूँ प्राणों के प्रिय प्राण चली श्राश्रो तत्काल! इधर सूने पन का संसार, उघर माया का मृदु अभिसार, रहेगी सिख सूनी श्राज! बाल क्या मेरी हाल ! किस अजान आर्तिगन के वश, अघर गरल में वहा जा रहा, आज युगों से प्रेम अकिंचन, डाल स्वर्ण का जाल ! द्र्म-दल के चल वातायन से-दुलका दे मादकता भर-भर, लूँ बटोर डर मे अधरों मे,

डाल वह जादू डाल! खेल डाल के किम्पत पट से, किलयों के लिंडजत घूँ घट से, नयन-हीन उत्सुकता के पल, नहीं करूप, चिर् काल!

## नव किर्ण

वर्तमान युग संक्रान्ति का युग है। श्रन्थान्य चेत्रों की भीति साहित्य में भी क्रान्ति का आवेग हैं। नूतन विचार-धाराश्रों के साथ अनेक कवि और लंखक उत्पन्न हो रहे हैं। उनमें बहुतों का जन्म तो क्रान्ति की प्ररेशा से हुणा है, श्रीर बहुतों में स्थायी प्राण् हैं। क्रान्ति की प्ररेशा से उत्पन्न हुये अनेक कवि और कवियित्रियाँ बीते हुये दस वर्षों में अपनी मलक दिखा करके ही अदृश्य हो गये। यहाँ उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं। श्रव वे मासिक पत्र-पत्रिकाश्रों या साहित्य-जगत में बहुत कम दिखाई देते हैं। श्रव उनके स्थान पर नई किरणें निकली हैं। इन नवीन किरणों में जिनमे स्थायिस्व की कुछ मलक दिखलाई पड़ी है, उन्हीं की एक-एक कविता यहाँ पाठकों के सामने मेंट की जा रही है:—

गीत

वीणा के सुमधुर तारों पर तुम गाती हो कोयल रानी! जब प्रात सहेली एठ करके, करती है मेरा शुभ स्वागत, मैं बेसुध सी सुनती रहती, तेरी बोली वह मस्तानी !

बीखा के सुमधुर तारों पर.....!

तुस सुग्धा-सी दोपहरी से, कू-कू करती हो डाली पर, भोली माली मंजुरियों से, कहती हो कुछ गुप-चुप बानी !

बीखा के सुमधुर तारों पर.....!

फिर सान्ध्य-वधू के साथ-साथ, तुम आजाती हो आँगन में, मै मस्त बनी सुनती रहती, जब गाती हो तुम दीवानी!

बीगा के सुमधुर हारों पर .. ..!

तब आम्र बीर की ओर देख, तुम मुसका देती एक बार,

फिर कू-कू कर डड़ जाती हो,

मैं हो जाती पागल रानी !

बीगा के सुमधुर तारों पर तुम गाती हो कोयल रानी!

-श्रीमती मीना देवी

[ २ ] जीवन-नौका

मेरी इस जर्जर तरियों को,

जीवन-तट पर पहुँचा देना !

संस्रुति के जल में दिया डाल, भावों का गूँथा नवल हार, लहरों के भीषण अट्टहास मे, खेल रहा वह कठण प्यार,

> सागर का ककेश सिंहनाद, श्रो, तहरों का गर्जन श्रपार, चर कम्पित होता बार-बार, समा का यह नर्तन निहार,

खेते खेते थकी किन्तु पा सकी न कूल किनारा, भय-विद्वल कम्पित अधरों ने नाविक तुमे पुकारा, कर्याधार है साथ नहीं लहरों में पथ दिखला देना! हे नाविक-जर्जर तिरणी को जीवन-तट पर पहुंचा देना।

> खठती है प्रलयंकर आँघो, बढ़ती प्रशान्त से सिन्धु ओर, मचली हैं यह बालक लहरें, खू लेने दोनो पुलिन-छोर,

इस काले तम में छिप त्राता, जाने किसका नव करुण गान, सुन-सुन हैं जिसको थकित शिथिल, मेरे चिर दिन के तृषित शाण,

लहरों की प्रतिभ्वनि में सुनती, मौन निमंत्रण तेरा, श्रालिंगन करने मंसा को श्राकुल है उर मेरा। उस पार पहुंचने को मेरे द्रत साधन तुम बतला देना ! हे नाविक ! जर्जर तरिखी को जीवन-तट पर पहुंचा देना !

—कुमारी प्रमा भटनागर

[ 3 ]

चपला

चपत चपते कीन हो तुम !
गगन-पथ पर प्रेम-मग्ना तिमिर की चादर सम्हाते,
जा रही क्या रजिन सजनी दामिनी का दीप बाले ?
या किसी अनुरागिनी के हृदय का उद्गार हो तुम !
विरह सतमा किसी के हृदय की संस्कृति बनी सो,
चमक उठती हो निराशा सचन मे आशा-परी-सी,
या किसी सुर सुन्दरी का मन्द सुस्मित हास हो तुम।
तमसि पथ पर भ्रान्त पथिकों के उरों का ताप हरने,
स्वर्ग दूती सी प्रकट होतीं विमा का मास करने;
रूप रम्था राधिका-सी रम रही चनश्याम में तुम;
पीत वर्षे ! त्वरित गति से रूप की आमा दिखाती,
सुप्त जगती के हृदय को निज प्रभा से जगमगातीं,
तिहत क्या अलिस । रगों मे शिक्त का संचार हो तुम,

न श्रीमती निरुपमा देवी

[ ४ ] जीवन जीवन गूढ़ पहेली <sup>] `</sup>

सुलकाये से और खलकती-

यह ऋति गहन पहेली-जान पड़ा सुख है जीने में,-समका उसे कभी मरने मे ! पता नहीं यह दुख-सुख क्या है, ? कैसी अगम पहेली! जीवन क्या है, एक भेद है, समम न कोई पाया। सुस में दुख, दुख में सुख देखा,-श्रद्भुत खेल खिलाया। विश्व नियन्ता तेरी माया-त्रतिशय कठिन पहेली <sup>।</sup> —श्रीमता सुशोलाकुमारी मिश्रा जहाँ सुमन स्वच्छन्द विलसते, यह उपवन, वह बाग़ नहीं। जहीं कमल पर श्राल में हराते, यह वह रम्य तड़ाग नहीं। यहाँ बाल से कली दूट कर, हारों में गुँथ जाती है, जीवन के अझात तिमिर में, बिल-बिल कर मुरमाती है।

3

कहीं सुमन हाली में खिलकर.

तप-साधन सा करते हैं,

माली गए चंचल मौरों से,

मन ही मन में हरते हैं।

उठती है लहरें सागर में,

दब-दब कर रह जाती है,

विवश हदय में उन्मादों की,

मूक व्यथा उपजाती हैं।

श्रीर कही चचल चित भीरें, मधुमय जाल विद्यांते हैं, भाश्रुकता से भरे सुमन के, सरल हृद्य फेंस जाते हैं। लोक-लाज के खुलने का जब, कठिन कुश्रवसर-श्राता है, वंचक कायर श्रूर श्रमर इस, दिन घोला दे जाता है।

दुसमय श्रांसु में जीवन का, सुख-समूह वह जाता है, रुसवाई दुनिया में दिल पर, श्रमिट दारा रह जाता है।

ऐ! वन के स्वाधीन सुमन,

इस बीती पर विचार करना,

किसी अमर के प्रेम-पन्थ पर,

फूँक-फूँक कर पर्रा घरना।

—श्रीमती विष्णुकान्ता देवी अवस्थी

### [ ६ ]

कवि ! मधुमय जीवन तेरा,

त्राहों में तेरी लय है, विकलित साँसों में डलफन, जीवन में कितनी सुषमा, स्पन्दन में रस मय मधुवन,

किंदगों में स्मित को देखा, जहरों में स्मित को देखा, जहरों में मधुमय कम्पन, जबा में सुख को हूँ ड़ा, तारों में पाई सिहरन!

कि ! मधुमय जीवन तेरा ! सुख-दुख की गति जीवन मे, बाखी में जागृति विस्मृति. जागृत स्वप्रिल नयनों मे, कितने मृदु चित्रों की गति ' कवि ! मधुमय जीवन तेरा'!

-श्रीमती सुनन्दा देवी

[ 0 ]

क्यों सहसा यों उठता पुकार, रे व्यथित हृदय तू प्यार, प्यार।

पा मधुर मीड़ हृद-वीणा के, मंकरित हुए यदि सभी तार, तो सुना न श्राखिल विश्व को तू, मादक स्वर लहरी बार बार।

> श्रपने श्रवणों की सीपी मे, यह राग-स्वाति-सीकर भरकर, रिचत रख इसे कृपण-धन सा, तू खोल न इसको जीवन भर।

क्यो सहसा यो उठता पुकार, रे व्यथित हृदय तू प्यार, प्यार! तू श्रपना श्रेम-पाठ पढ़ ले, पुलिकत तन हो, चिर मौन साध, श्रिञ्जला वन कर मत बहक देख, यह श्रेम-जलिध है श्रति श्रगाध।

सीरी साँसें भर-भरकर, यों, । मड़का न प्रेम की बुक्ती आग, हो चुकी—भस्म अभिलाषाये, चर मे केवल रह गया दाग। क्यों सहसा यों चठता पुकार, रे ज्यथित हृद्य तू प्यार, प्यार।

—्श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

[ = ]

समपेख

हत अलक्ष्य चरणों पर अपित,

है यह मृद्धु डर का डपहार,

इस नीरव मन्दिर देहली पर,

बाला प्रेम-दीप मुकुमार।

मेरे चिर आकुल नयनों मे,

बसता करुणा का संसार,

मेरे छोटे से जीवन ने,

राशि-राशि बरसाया प्यार।

कैसे तुम्हे बताऊँ निमर्भ,

मेरा है अनन्त अभिसार,

मेरे प्राणों ने पाया पर,

तुमसे पीड़ा का आभार।

—कुमारी शान्ति गुप्ता

[ 9 ]

श्रन्तर्वेद्ना

जीवन के उस प्रथम प्रहर मे,

सन्ध्या सा किसको देखा?

बीत गये युग किन्तु तिभिर में,

श्रंकित वह स्विधिम रेखा।

विस्मृति की सिकता में किसका,

अमिट चिन्ह श्रंकित प्यारा !

धो-धो जिसे मिटा करती सिख,

चाँदी-सी हम जल घारा!

वर्तमान का श्रन्त किन्तु,

मेरा अतीत है अमर अनन्त,

मेरे जीवन के पतकर पर,

लुट-लुंट जाता सरस बसन्त!

--श्रीमती विद्यावती "सुघा"

[ 90 ]

नैराश्य

बनाया यह सुरकाया हार,

वेधं कर अपना हृद्य-प्रवाल,

पतक अपने में गिन दिन-रात,

विताये कितने युग वेहाल !

तड़ित मिस घन करते डपहास,

चक्र शशि में है कुटिल कटाच, तारकों में चिर दुख का नीर। न श्राये देव, न श्राये देव, हुआ सुख का दुख का श्रवसान, निराशा का, नभ सा गंभीर, पहिन बैठा है चर परिधान। —कुमारी वागीशा देवी

[ 88 ]

**याकां**चा

प्रथम मिलन की मधु रजनी में, हृदय-हृदय का नूतन परिचय, रिव-सरसिज सम प्रीति-बद्ध हो, स्नेह-दीप-सा हो ज्योतिर्मय।

> सजल लोचनों के मधु जल से, मिलन सरस हो जावे 'अतिशय, भाव सरित की चंचल लहरें, क्या न बनेगी प्रिय की ध्वनिसय!

हर में एक एक हो स्पन्दन, प्राणों मे हो प्राणों की लय, युगल-हृदय की वंशी-ध्वनि में, गुंजित हो यह राग प्राण मय। स्तेह-डिम यह उमड़ पड़ी प्रिय! भिन्न शरीर श्रमिन हृदय हो, युत-मित कर यह द्वेत करारें, बहती जाती निःसंशय हो।

--श्रोमती स्वर्धाकीर्ति देवी

[ १२ ] जाग!

तवयुवक-हृदय चठ जाग! जाग!!

हे भारत भूके भाग जाग,
असहायों के अनुराग जाग,
नवयुवक-हृदय घठ जाग! जाग!!

मानवता के अरमान जाग,
कर्मण्यों के अभिमान जाग,
नवयुवक-हृदय घठ जाग! जाग!!

मानी वीरों की आन जाग,
रजपूतों वाली शान जाग,
नवयुवक-हृदय घठ जाग! जाग!!

गत बल-वैभव की याद जाग,
अबलाओं की फरियाद जाग,
नवयुवक-हृदय घठ जाग, जाग!!

—कुमारी शान्ति देवी भागेव

।। इति शुभम् ॥

# हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ श्रीर उनकी कहानियां

हिन्दी में अपने ढक्न की यह एक ही पुस्तक है। इस में पाठिकाओं को सभी-समुदाय के मानसिक विकास और मनो विज्ञान का पूर्ण चित्र मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त यह ज्ञान भी हो सकेगा कि हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में स्त्रियां कितना भाग ले रही हैं। पुस्तक का संपादन किया है हिन्दी के यशस्वी किव और उपन्यासकार पं० गिरिजादत्त शुक्त "गिरीश बी० ए० ने। केवल इस संकेत से ही पुस्तक की उपादेयता विदित हो सकती है। संपादक ने आरंभ मे गाथा-साहित्य का संनिप्त इतिहास भी दे दिया है। समष्टि रूप से पुस्तक अपने विषय की एक ही पुस्तक है। मूल्य २॥)

## नवयुवतियों को क्या जानना चाहिए—

ले० श्रीमती क्योतिर्मयी ठाकुर

नवयुवितयों के जीवन में नित्य काम में श्राने वाली श्रनेक प्रकार की बातों की जानकारी के लिए यह सर्वोत्तम पुस्तक है। नवयुवितयों के जानने के योग्य कोई ऐसी बात नहीं हैं जो इसमें न दे दी गयी हो। प्रत्येक गृहस्थ में इस पुस्तक का होना श्रावश्यक है। पुस्तक में विश्वात विषयों की सूची संदोप में यों है—स्त्री शिद्या की जरुरत, अच्छी बातों की शिक्षा, काम-काज, व्यवहार-वर्ताव, कपड़े श्रीर गहने, गृहस्थी की बातें शारोरिक सौन्दर्य श्रीर स्वास्थ्य, सीना पिरोना, बुनना, मासिक धर्म सम्बन्धी सभी बातें, ब्रह्मचर्य-पालन, सदाचार शिष्टाचार, वायु, सेवन, व्यायाम, भोजन परदा, गाना आदि-आदि। इन सभी विषयों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। भाषा सुन्दर सरल और रोचक है। थोड़ी पढ़ी । लखी स्त्रियाँ भी इसको सममकर लाभ डठा सकती है।

इसमें सिलाई-बुनाई तथा खारूय सम्बन्धी हाफटोन तथा' लाइन ३४ चित्र भी दिये गये हैं। इससे पुस्तक की उपयोगिता में और भी वृद्धि हो गई है। मृत्य १॥।

## समाधि दीप-ते०, श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा 'चन्द्र'

वर्तमान समय के नवयुक्क फिनयों में श्री 'चन्द्र' जी का श्रपना एक विशेष स्थान है। किसी युक्क की मनोवृत्ति में जो श्रह्म , उन्माद श्रीर श्रकांचा पाई जाती है वह सब उनकी किवता में स्वष्ट रूप से मौजूर है। साथ ही एक विचार शींत व्यक्ति की गम्भीरता श्रीर जीवन की जिटल समस्याओं का श्रव-लोकन तथा विवेचन अपने नये निराले हगं का है। इन पद्यों में केवल कल्पना ही नहीं है। हृदय के उद्गार है, चित्त की उद्यिगता है तथा मन की लालसाएँ है।

प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी के प्रोफेसर डाक्टर राम-शकर शुक्त 'रसाल' एम० ए० डी० लिट् पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं—'सब से अधिक रोचकता तथा कि चरता तो डनमें इस बात की है कि उनमें किव की आत्मान्भूति की विमल विभूति विखरी तथा निखरी हुई है। नवयुवक किव का कोमल कान्त हृदय-प्रान्त नितान्त नैसिंगिक रूप से उनमें प्रकट हो रहा है। मूल्य १)

### [ ३ ],

# पिंदिका-रचंयिता गंङ्गाप्रसाद पार्डेय

पाण्डेय जी प्रधानतः गीत किन हैं उनकी पणिका अपने गीत
गुणो से युक्त हृदय की परमार्जित अनुमूर्तियों का सरसता के
साथ निरूपित करना इस पुस्तक की अपनी विशेषता है। इसमे
आपको कल्पना का सौन्दर्य तथा भावनाओं की भव्यता मिलेगी
किन के इन गीतो मे सगीत मय सौन्दर्य विखरा हुआ है।
वर्त्तमान काव्य-प्रसियों के लिये पणिका पठनीय और संग्रहणीय है मूल्य केवल। । >)

क्रा पूल---नरेन्द्र जी कविता-नम के डब्जवल नच्नत्र
हैं। आपकी कविता में अवाध गति कोमल लय और प्राकृतिक
सौन्द समान रूप से पाये जाते हैं। शब्द-व्यजना, भाव-तरगे
और सुरम्य भावना प्रत्येक स्थल पर दृष्टिगोचर होगी। नवयुवक वृद्धि की यह कमनीय कृत प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को मानसिक सर्जुष्टि और हार्दिक सुख के लिये खरीदना चाहिये।
मूल्य केवल १)

### लालिमा-ले॰, पं॰ भगवती प्रसाद वाजपेयी

वाजपेयी जी की गणना हिन्दी साहित्य के श्रमगण्य कला-कारों में में हैं। उपन्यासकार तथा गल्प लेखक की हैं। स्यत से तो श्राप श्रपना सानी नहीं रखते। उन्हीं की यह एक कृति हैं। इसके सम्बन्ध में श्रधिक लिखना व्यर्थ सा है। प्रथम संस्करण तो चन्द दिनों में ही समाप्त हो गया। यह दूसरा संस्करण है। प्रत्येक उपन्यास तथा गल्प प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। मृल्य १॥) कत्या प्रवोधनी प्रथम भाग—यह पुस्तक ६ वर्ष से लगा कर १० या १२ साल तक की लड़िकयों के लिये तैयार को गई है। इस पुस्तक में उन्हीं के लायक सरल सुवोध और रोचक भाषा भी रक्ली गई है। सबेरे उठना, सफाई, अच्छी सील, बहन, प्रेम, पत्र लिलना घर के काम, बड़े घरों की लड़िकयाँ बीमार क्यों होती हैं, चित्र कारी, सिलाई, शिचा, धव्वे छुड़ाना, हँसी खेल, माता का उपदेश, गुड़िया का पाठ, छुट्टी का दिन आदि कितने ही विषयों पर शिचापद लेल दिये गये हैं। मूल्य केवल। अ है आना।

कत्या प्रबोधनी द्वितीय भाग-यह दूसरा भाग दस बरस से लगा कर उन लड़िक्यों तक के लिये हैं जो नई बहू बनी हैं या बनने वाली हैं। इस भाग में पहले भाग से कुछ कठिन, पाठ हैं। तुम स्वस्थ और सुन्दर कैसे बनोगी, खेलना, कूदना जरूरी है, शुद्ध वायु में घूमना, पत्र लिखना घर कैसा होना चाहिये, लड़िक्यों के गुण और सच्चे गहने, सखी सहेली, सेवा धर्म, आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। मूल्य अजिल्द ॥।) सजिल्द का १)

सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का एक ही पता-प्रमोद-पुस्तक-माला, कटरा, प्रयाग ।